| वीर      | सेवा   | म हिन | ₹₹  |
|----------|--------|-------|-----|
|          | दिल्लं | ì     |     |
|          |        |       |     |
|          |        |       |     |
|          | *      |       |     |
|          | XX     | 82    |     |
| कम सल्या | 200    | 4     | नीन |
| ताल न० ि | 200    | 0     |     |
| व्राप्ड  |        |       |     |

# पंच दशी

निबंध-संग्रह

परिचयकार भी वियोगी हरि

संग्रहकार श्री यशपाल जैनं

१६४० सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन मन्तराक मार्तराड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल नई दिखी

> पहली बार : १६४० मूल्य डेढ़ रुपया

> > सुद्रक श्यामकुमार गर्ग हिन्दी प्रिटिंग प्रेस क्वीन्स रोड, दिल्ली

#### प्रस्तावना

हमारे साहित्य का जो ग्रंग बहुत दुर्बल दिखाई देता है, वह है उसका निबंध ग्रंग। उपम्यास—ग्रंधिकतर अनुवादित-कहा-नियां और श्रंब नाटक भी कुछ कुछ संतोषजनक रूप में दिखाई पड़ने लगे हैं, किन्तु कई महस्त्वपूर्ण श्रंगों की मांति हमारे साहित्य का निबंध-श्रंग श्रंभी जीए श्रीर श्रंपुष्ट ही है। निबंध का स्थान किसी भी भाषा के साहित्य में बड़े महत्त्व का है। एक छोटी-सी सीमा के भीतर विशेष विचारों को व्यंजित, विक-सित श्रीर गठित करना ऊंचे साहित्यकार का ही काम है। कला के चौखटे के श्रंदर विचारों को बांधना श्रीर इस तरह बांधना कि उनका विकास परिधि के बाहर दूर तक फैल जाय, सचमुच कोई श्रासान काम नहीं। सम्यक् ज्ञान श्रीर निमंल कला को कठिन साधन: द्वारा जीवन में उतारे बिना निबंधकार बनना कठिन व्यापार है।

हिन्दी साहित्य में शायद बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से इस इंग की हमें बहुत घुंधली-सी मलक मिलती है। उस युग में और उसके बाद ही लगभग चार दिशयों तक अनेक विषयों पर निबंध लिखे गये—भिन्न-भिन्न शैलियों में और रंग-बिरंगी भाषा में। दशकुमार चित्त तथा कादम्बरी से भी कुछ निबंधों में प्रेरणा और छाया ली गई। फिर अंब्रेजी के अनेक निबंधों का भाषान्तर हुआ। मौलिक लेखों पर भी अंब्रेजी लेखों का बहुत प्रभाव पड़ा। पहिले की वह शैली की मौलिकता धीरे-धीरे विलुप्त होने लगी और अब अन्य समुन्नत भाषाओं के साहित्य के फलस्वरूप अधिक लिखा जाने लगा। मगर कुल मिलाकर निकंध फिरंभी अपेक्षकृत कम ही लिखे गये।

को अनेक निबंध संपह संकलित और प्रकाशित हुए, उनमें से कुछ तो निःसंदेह संतोषजनक ही नहीं, उच्चकोटि के हैं; किंतु अधिकांश निबंध साधारण कोटि के देखने में आए। फिर भी यह कम संतोष की बात नहीं कि इस अभाव की पूर्ति धीरे-धीरे हो तो रही है।

प्रस्तुत संप्रह में पंद्रह निबंधों का संकलन किया गया है।
अने क प्रकार के निबंध हैं इसमें—वर्णनात्मक, आध्यात्मिक,
नैतिक और कलात्मक। लेखकों में गांधी जैसे संत, विनोबा
जैसे साधक, हजारीप्रसाद तथा वासुदेवशरण जैसे साहित्यकार
एवं शोधक हैं। भावों के साथ-साथ सरल-से-सरल शैली से
लेकर गृद्ध और कला-पूर्ण शैली कई निबंधों में देखने को
मिन्नेगी।

गांधीजी का सत्य और ऋहिंसा का विवेचन उनके जीवन-क्यापी प्रयोगों का सुन्दरतम ऋभिन्यं जन है। भाषा और शैली पर वैसी शास्त्रीय नहीं जैसी साधना और सम्यक्दर्शन की स्पष्ट छाप है। एक-एक शब्द में गांधीजी जिस तरह अपने आत्म-रस को उँडेलते थे, उस अनुपम साधना का दर्शन प्रस्तुत संग्रह के 'सत्य-ऋहिंसा' शीर्षक प्रथम निबंध में होता है। यहां शब्द ऋलंकृत शैली का आश्रय न लेकर, सहज अपने आप को शुद्ध रूप में प्रकट कर रहे हैं।

त्राचार्य विनोवा की भी संत रौली है। उनका निरूपण और विश्लेषण का ढंग श्रपना खास है। ऐसा लगता है जैसे झान-सम्पन्न कियाशील भक्त श्रीर गणित शास्त्री एक साथ बोल रहे हों। हिंदी में साधु विनोबा का साहित्य श्रिक-से-श्रिक श्राना ही चाहिए। विनोबा के निबंध श्रनुवादित होते हुए भी मौलिक रचना से किसी भी श्रंश में कम मूल्यवान नहीं हैं।

पं० जवाहरलाल नेहरू का 'दो मिक्जिंदें' नाम का /निबंध

काफी प्रसिद्ध हो चुका है। बोलचाल की मीठी जोरदार माचा में पंडितजी ने कुस्तुन्तुनिया की एक बढ़ी पुरानी नामी मस्जिद की तस्वीर इतनी सुन्दर खींची है कि देखते ही बनता है। पं० नेहरू की रचनाओं को देखने से मन आरचर्य में दूब जाता है कि दुनिया का यह बहुत बड़ा आदमी, जो मूलतः साहित्यकार है, राजनीतिक मंमटों में जाकर क्यों उलम गया। काश! जवाहर-लाल ने अपना अधिकांश साहित्य अपनी जोरदार और जानदार हिंदी में ही लिखा होता। दुनिया, रिव बाबू के साहित्य की तरह, क्या उनके भी अनुवादों को उसी चाव से न पढ़ती?

राजेन्द्र बाबू का गांव का जीवन सचमुच सजीव है। सीधी भाषा और सादा वर्णन ऐसा ही व्यक्ति दे सकता है जिसका शरीर भले ही शहर में पड़ा हो, पर जिसका मन गांव में ही सदा रमता है, न कि वे जो मन-बहलाव या महज प्रचार के लिए "प्रामों की ओर" यदा-कदा चले जाया करते हैं। इस लेख में हम अपने भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति की आत्मकथा के शुरू के पन्ने पढ़कर अपने आपको प्रामवासियों के सुहावने आंगन में खड़ा पाते हैं।

काका कालेलकर कितने ऊँचे साहित्यकार हैं, इसकी सही कल्पना शायद हिंदी संसार को न होगी। हिंदी जगत् तो कदा-चित् उन्हें राष्ट्रभाषा के एक उद्भट प्रचारक के रूप में ही जानता है। भारतीय संस्कृति के वे महान् गायक हैं और गांधीवाद के एक सरस भाष्यकार। काका कालेलकर के समप्र गुजराती साहित्य का सुन्दर हिंदी अनुवाद अवश्य होना चाहिए। संप्रह में उद्भृत उनका निबन्ध हिमालय की यात्रा का मनोरम दृश्य ही हमारे सामने उपस्थित नहीं करता, प्रत्युत् हमारी महिमामयी शुभ्र संस्कृति का संगायन भी सुनाता है।

. धनश्यामदास विदला का 'मुमसे संव वाच्छे' यह लेख

अन्तर्निरीच्या का एक खासा अच्छा दर्पण है। शैली में चोट करनेवाली मीठे व्यंग्य की इसमें बड़ी अच्छी पुट है।

भदंत त्रानन्द कीसल्यायन का 'आतिथ्य' यह बड़ा ही रोचक लेख हैं। भदंतजी ने अपनी सहज आकर्षक शैली और जानदार भाषा में आपवीती आतिथ्य की यह कहानी बड़ी सुन्दर लिखी है।

गांधीवाद के विचारक हरिभाऊ उपाध्याय का 'सुख का स्वरूप' शीर्षक निबन्ध यद्यपि कुछ क्लिष्ट हो गया है तथापि उसमें सुख का मनोबैझानिक विश्लेषण एवं निरूपण बहुत स्पष्ट और सही हुआ है।

सियारामशरण गुप्त तथा जैनेन्द्रकुमार के 'बहस की बात' और 'राम की युद्ध-नीति' ये दोनों निबंध हमें काफी विचार सामग्री देते हैं। इनमें बहुत-कुळ गहरा सोचने को मिलता है। तक और नीति का सूद्म विश्लेषण हुआ है। सियारामशरण की भाषा अकृतिम और आकर्षक है। जैनेन्द्रकुमार की भाषा तो उनकी अपनी है ही।

'रामा' इस निबंध में हमारी ऊंची कवियत्री श्री महादेवी ने त्रपने बचपन का चित्र सरल भाषा में और सरल ही शैली में खींचा है। यह उनके अतीत के चलित्रों में से एक है। हम में से जो लोग उनकी गृढ़ किवताओं को ही पढ़ते रहते हैं, वे इस लेख की इतनी सरल शैली को देखकर शायद कुछ आश्चर्य-चिकत हो जाएँ, किन्तु एक बात सामान्य है,—जो हृद्य की सास्त्रिक निर्मलता महादेवीजो की किवताओं के पद-पद में मलकती है, वही उनके अतीत के चलित्रों में भी हम देखते हैं।

महान् रसज्ञ शोधक वासुदेवशरण अप्रवाल का 'धरती' नामक निवन्ध तथा हमारे साहित्य के अत्यंत उज्ज्वल रत्न हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'अशोक के फूल' शीर्फक निवंध इन दोनों ने यदि इस निबंध-संग्रह में स्थान न पाया होता तो बहुत श्रंशों में यह अपूर्ण सा ही रहता। ये दोनों साहित्यकार हिन्दी की नि.संदेह अमर विभूतियाँ हैं। वासुदेवशरण के समझ भारत राष्ट्र का वह शुभ्र स्वरूप रहता है, जिसे राजनीति विकृत नहीं कर पाई। उनकी शोध लोक-हृदय के अंतर तक पहुँची है और वैदिक काल से लेकर गांधी-यूग तक उन्होंने उसी सांस्कृतिक एकसूत्रता का दर्शन किया और दूसरों को कराया है।

हजारीप्रसादजी ने शान्तिनिकतन में बैठकर जो साहित्य-साधना की है वह उनकी श्रानुपम देन है। उनके निवंधों में प्राणवान शोध के साथ श्रेयस्करी कला का दिव्य-दर्शन होता है। 'श्रशोक के फूल' में हम श्रपने श्रतीत की खोई हुई निधि को बहुत कुछ या लते हैं।

भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से हमारे ये दोनों साहित्यकार बड़े समृद्ध और तेजस्वी है।

श्राचार्य श्रभयदेव, श्राध्यात्मिक साधक के साथ ही एक ऊ'चे विद्वान् लेखक भी हैं। 'तरंगित हृदय' के उपनाम से श्रापने श्रनेक गवेषणापूर्ण सरस शैली में निबंध तथा गद्यकाव्य लिखे हैं। प्रस्तुत संग्रह में संकलित 'श्रदूरहिष्ट' शीर्षक निबंध बड़ां ही रोचक है।

त्रीर त्रन्त में, संकलनकर्ता ने भूमिका-लेखक का भी एक लेख रख दिया है—'त्रशर्फियों में कौड़ी मिला देने का यह उपहासास्पद प्रयत्न नहीं तो क्या है ?' 'पंचदशी' यह नाम किसी अन्य लेख को संकलित करने से भी तो साथक हो सकता था।

हरिजन-नित्रास, दिक्जी १-२-४०

वियोगी हार

## विषय-सूची

|             | प्रस्तावना            | वियोगी हरि               |     |
|-------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| 8.          | सत्य-श्रहिंसा         | महात्मा गांधी            | 8   |
| ₹.          | त्याग श्रीर दान       | श्राचार्य विनोबा         | G   |
| ₹.          | दो मस्जिदें           | पं॰ जवाहरलाल नेहरू       | 88  |
| 8.          | गांच का जीवन          | <b>डा॰</b> राजेन्द्रमसाद | २०  |
| X.          | हिमालय की पहली सिखावन | काका कालेखकर             | 38  |
|             | मुभसे सब अच्छे        | धनश्यामदास विक्ला        | 80  |
| v.          | त्र्यातिथ्य           | भदंत भानंद कौसल्याय      | न४७ |
| ۵,          | मुख का स्वरूप         | हरिभाऊ उपाध्याय          | ४३  |
| 8.          | बहस की वात            | सियारामशस्या गुप्त       | ६१  |
| 0.          | राम की युद्ध-नीति     | जनेन्द्रकुमार            | Ęw  |
| ?           | रामा                  | महादेवी वर्मा            | ७३  |
| ₹.          | <b>धर</b> ती          | वासुदेवशरण श्रव्यवाल     | 80  |
| ₹.          | त्रशोक के फूल         | हजारीप्रसाद त्रिवेदी     | 00  |
| 8.          | <b>अदू</b> रहष्टि     | षाचार्य श्रमयदेव         | ११० |
| <b>الا.</b> | खुद से                | वियोगी हरि               | ११= |
|             | परिचय                 | विष्णु प्रभाकर           | १२३ |

### पं च द शी

## सत्य और ऋहिंसा

9

#### महात्मा गांधी

20-1-20

भात:काल की प्रार्थना के बाद

'सत्य' शब्द सत् से बना है। सत् का अर्थ है अस्ति, सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्य के सिवा दूसरी किसी चीज की हस्ती ही नहीं है। परमेरवर का सच्चा नाम ही सत् अर्थात् सत्य है। इसिक्षिप परमेरवर सत्य है, यह कहने की अपेका सत्य ही परमेरवर है, कहना अधिक बोग्य है। हमारा काम राजकर्ता के बिना, सरदार के बिना नहीं चलता। इस कारवा परमेरवर नाम अधिक प्रचलित है और रहेगा; लेकिन विचारने पर तो लगेगा कि सत् या सत्य ही सच्चा नाम है और यही पूरा अर्थ प्रकट करनेचाला है।

सत्य के साथ शुद्ध ज्ञान होना आवश्वक है। जहां सत्य नहीं, बहां शुद्ध ज्ञान भी संभव नहीं। इसलिए ईश्वर नाम के साथ 'चित्' अर्थात् ज्ञान शन्द की योजना हुई है, और नहां सत्य ज्ञान है वहां सानन्य ही होगा, शोक वहां होगा ही नहीं। चूंकि सत्य शाश्वत है, अतः आनन्य भी शाश्वत होता है। इसी कारण ईश्वर को हम 'सच्चिदानन्य' इस नाम से भी पहचानते हैं।

इस सत्य की धाराधना के खिए ही हमारा अस्तिस्त्र, इसीके खिए हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके खिए इसारा प्रत्येक स्वासीच्छ्वास होना चाहिए। ऐसा करना हम सीख जायं तो दूसरे सब नियम हमारे हाथ सहज हो जग जा सकते हैं। उनका पाजन भी सरख हो जायगा। सत्य के बिना किसी भी नियम का शब्द पार्जन चशक्य है।

साधारणतः सत्य का भर्य सच बोजनामात्र ही समझा जाता है; जेकिन हमने सत्य शब्द का विशाल अर्थ में प्रयोग किया है। विचार में, वाणी में और भाचार में सत्य का होना ही सत्य है। इस सत्य को सम्पूर्णतः समझनैवाले के लिए जगत में भीर कुछ जानना शिष वहीं रहता; क्योंकि हम उपर विचार कर बाये हैं कि सारा ज्ञान उसमें समावा हुआ है। उसमें जो न समाये वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तब किर उससे सच्चा आनन्द तो हो ही कहां से सकता है? यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सील जायं तो यह जानने में देर नहीं लगेगी कि कौन-सी प्रवृत्ति उचित्र है और कौन स्थाज्य, क्या तो देखने योग्य है और क्या नहीं।

पर यह पारसमिया-रूप, कामधेनु-रूप सत्य पाया कैसे जाय ? इसका जनाव भगवान् ने दिया है— प्रभ्यास और नैराग्य से ! सत्य में ही ली लगाये रखना अभ्यास है, उसके सिना अन्य सब नस्तुओं में आत्यं-तिक उदासीनता नैराग्य है। फिर भी हम पायंगे कि एक के लिए जो सत्य है, दूसरे के लिए नह असत्य हो सकता है। इसमें ववराने की बात नहीं है। जहां शुद्ध प्रयत्न है, नहीं भिन्न जान पड़नेवाले सब सत्य एक ही पेद के असंख्य भिन्न दिखाई देनेवाले पतों के समान हैं। परमेरवर ही क्या हर आदमी को भिन्न विखाई नहीं देता ? फिर भी हम जानते हैं कि नह एक ही है। पर सत्य नाम ही परमेरवर का है, अतः जिसे जो सत्य लगे, तदनुसार नह बरते तो उसमें नोष नहीं है। इतना ही नहीं, विक्त नहीं कर्त्वच्य है। फिर उसमें भूल होगी भी तो नह अनस्य सुधर जायगी; क्योंकि सत्य की खोज के साथ तपरचर्या होती है अर्थात् आत्म-कष्ट-सहन की बात होती है। उसके पीछे मर मिटना होता है। अतः उसमें स्वार्थ की तो गंध तक भी

महीं होती है ऐसी निःस्वार्थं खोज में बगा हुआ भाज तक कोई भन्तपर्यंत गस्रत रास्ते पर नहीं गया। भटकते ही वह ठोकर खाता है भीर फिर सीधे शस्ते चलने सगता है।

सत्य की बाराधना भक्ति है और मक्ति 'सिर हथेशी पर लेकर चलने का सीदा' है, अथवा वह हरि का मागं है, जिसमें कायरता की गुजाइज नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मन्ध्र है।

पर भव हम सगभग अहिंसा के किनारे आ पहुंचे हैं। उस पर सगक्षे सप्ताह विचार कंट्या।

इस प्रसंग के साथ इरिश्चन्द्र, प्रह्लाद, रामचन्द्र, इसामहसन, हुसेन, ईसाई संतों बादि के दृष्टांत विचारने योग्य हैं। चाहिए कि धानले सप्ताह तक सब बालक-बड़े. स्त्री-पुरुष, चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, खेबले-कृदते---सारे काम करते हुए यह रटम जगाने रहें। धौर ऐसा करते-करते निर्दोष निद्रा लिया करें नो कितना अच्छा हो ? यह सत्यरूपी परमेरवर भेरे लिए रल-चितामणि सिद्ध हुआ है। हम सबों के लिए वैसा ही सिद्ध हो।

२६-७-३० संगद्धभात

#### : ?:

सत्य का, श्राहिसा का मार्ग जिसना सीधा है, उतना ही तंग भी, खांडे की धार पर चवाने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से मजर रखकर चवा सकता है, सस्य और श्राहैंसा की डोर उससे भी पतवी है। जरा चुके कि नीचे गिरे। पक्ष-पवा की साधना से ही उसके दर्शन होते हैं।

ं जेकिम सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से कार्सभव हैं। उसकी केवल करुपमा ही की जा सकती है। चिकाक देह द्वारा शास्वत धर्म का साजास्कार संभव नहीं होता। ज्ञत: अन्त मे श्रद्धा के उपयोग की सावश्यकता तो रह ही जाती है।

इसीसे प्रहिंसा जिज्ञासु के परुखे पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आनेवाले संकटों को सहे या उसके निमित्र जो नाश करना पड़े वह करता जाय और आगे बढ़े ? उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर-का दर पर हीं रह जाता है। संकट सहकर तो आगे बढ़ता है। पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है। इसखिए जैसे-जैसे नाश करता जाता है वैसे-वैसे वह पीछ़े रहता जाता है, सत्य दूर हटता जाता है।

बोर हमें सताता है। उससे बचने को हमने उसे दंड दिया। उस वक्त के लिए तो वह भाग गया जरूर, लेकिन उसने दूसरी जगह जाकर सेंध लगाई । पर वह इसरी जगह भी हमारी ही है । अतः हमने अंधेरी गली में ठोकर खाई। चोर का उपद्रव बढ़ता गया, क्योंकि उसने तो चोरी को कर्तव्य मान रखा है। इससे भच्छा तो हम यही पाते हैं कि चोर का उपद्रव सह लें, इससे चोर को समक भाषेगी। इस सहन से हम देखते हैं कि चोर कोई हमसे भिन्न नहीं है। हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र हैं, उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपद्रव सहते जाना ही बस नहीं है। इससे तो कायरता पैदा होती है। श्रतः हमारा दूसरा विशेष धर्म सामने श्राया । यदि चोर श्रपना आई-बिरादर है तो उसमें वह भावना पैदा करनी चाहिए। हमें इसे अपनाने का उपाय खोजने तक का कष्ट सहने को तैयार होना चाहिए। यह अहिंसा का मार्ग है। इसमें उत्तरीत्तर दुःख उठाने की ही बात भाती है, सट्टट धैर्य-शिका की बात जाती है। यदि यह हो जाय तो अंत में चौर साह-कार बन जाता है। ऐसा करते हुए इस जगत को मित्र बनाना सीखते हैं, ईश्वर की, सत्य की महिमा अधिक सममते हैं, संकट सहते हुए भी शांति-सुख बढ़ता है. हमझें साहस बढ़ता है, हम शास्वत-अशास्वत

का भेद अधिक समसने लगते हैं, हमें कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेद हो जाता है, गर्व गल जाता है, नज़ता बढ़ती है, परिमह अपने आप वट जाता है और देह के बंदर अरा हुआ मैस दिन-प्रति-दिन कम होता जाता है।

यह प्रहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो भाज हमारी दृष्टि के सामने है। किसीको न मारना, इतना तो है ही। कुविचारमात्र हिंसा है। उतावलापन हिंसा है। मिथ्या भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है, उस पर करजा रखना भी हिंसा है। पर हम जो कुछ खाते है यह जगत के लिए आवश्यक है, जहां खड़े हैं वहां सैकड़ों सूच्म जीव पड़े पैरों तले कुचले जाते है, यह जगह उनकी है। फिर क्या आत्महत्या कर लें? तो भी निस्तार नहीं है। विचार में देह के साथ संसर्ग छोड़ दें तो अंत में देह हमें छोड़ देगी। यह मोह रहित स्वरूप सत्यनारायण है। यह दर्शन अधीरता से नहीं होते। यह समक्तकर कि देह हमारी नहीं है, वह हमें मिली हुई धरोहर है, इसका उपयोग करते हुए हमें आगं बढ़ना चाहिए।

मैं सरत चीज जिखना चाहताथा, पर हो गई है कठिन। फिर भी जिसने श्रहिंसा का थोड़ा भी विचार किया होगा उसे समझने में कठि-नाई न पड़नी चाहिए।

इतना तो सबको समम लेना चाहिए कि ब्राहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। ब्राहिंसा श्रीर सत्य ऐसे श्रोतशीत हैं जैसे सिक्के के दोनों रुख, या चिकनी चकती के दो पहलू। उसमें किसे उत्तरा कहें, किसे सीधा ? फिर भी श्राहिंसा को साधन श्रीर सत्य को साध्य मानना चाहिए। साधन श्रपने हाथ की बात है, इससे श्राहिंसा परम धर्म मानी गई। सत्य परमेश्वर हुआ। साधन की चिंता करते रहने पर साध्य के दर्शन किसी दिन कर ही खेंगे। इतना निश्चय करना, जग जीत लेना है। हमारे मार्ग में चाहे जो संकट आएं, बाह्य हिए से देखने पर हमारी

षाहे कितनी ही हार होती विकाई दे, तो भी हमें विश्वास न झीड़कर पुरु ही मंत्र जपना चाहिए—सत्य है, वही है, वही एक परमेश्वर है। उसके साचात्कार का एक ही मार्ग दै, एक ही साचन कार्हिसा है, उसे कभी न झोड़ेंगे। जिस सत्यस्वरूप परमेश्वर के नाम पर यह प्रक्रिका की है वह हमें इसके प्रसन का नवा दे!

#### आचार्य विनोबा

एक जादमी ने भलेपन से पैसा कमाया है। उससे वह जापनी शृहस्थी सुख-चैन से चलाता है। बाल-बच्चों का उसे मोह है, देह की ममता है। स्वभावतः ही पैसे पर उसका जोर है। दिवाली नजदीक जाते हो वह जापना तलपट सावधानी से बनाता है। यह देखकर कि सब मिलाकर खर्च जमा के जन्दर है और उससे 'पू'जी' कुछ बढ़ी ही है, उसे खुशी होनी है। बड़े ठाट से और उतने ही मिनत-भाव से वह लक्ष्मीजी की पूजा करता है। उसे द्वव्य का लोग है, फिर भी काम का किहये या परोपकार का किहये, उसे खासा खयाल है। उसे विश्वास है कि दान-धर्म के लिए—इसीमें देश को भी ले लीजिये— खर्च किया हुआ धन ब्याज-समेत वापस मिल जाता है। इसलिए इस काम से वह खुले हाथों खर्च करता है। जपने जास-पास के गरीबों को उसका इस तरह बड़ा सहारा लगता है जिस तरह छोटे बच्चों को जपनी मां का।

त्रारे एक आदमी ने इसी तरह सचाई से पैसा कमाया था; लेकिन इंसमें उसे संतोष न होता था। उसने एक बार बाग के लिए कुआं खुदवाया। कुआं बहुत गहरा था। उसमें से थोड़ी मिटी, कुछ छरीं और बहुत पत्थर निकले। कुआं जितना गहरा गया, इन चीजों का हेर भी उतना ही ऊ'चा लग गया। मन-ही-मन वह सोचने लगा,

"मेरी तिजोरी में भी पैसे का ऐसा ही एक टीला जगा हुआ है, उसी अनुपात से किसी और जगह कोई गढढा तो नहीं पढ़ गया होगा ?" विचार का धक्का विजवी जैसा होता है। इतने विचार से ही वह हइबदाकर सचेत हो गया। वह कुथां तो उसका गुरु बन गया । कुए' से उसे जो कसीटी मिली उस पर उसने अपनी सचाई की बिसकर देखा; वह खरी नहीं उतरती, ऐसा ही इसे दिखाई दिया। इस विचार ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा विद्या कि 'ब्यावारिक सचाई' की रचा मैंने भले ही की हो, फिर भी इस बालू की बुनियाद पर मेरा मकान कवतक टिक सकेगा ? अंत में पत्थर, मिट्टी और मानिक-मोतियों में उसे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया । यह सीचकर कि फजुब का कुड़ा-कचरा भरकर रखते से क्या लाभ, वह एक विन सबेरे उठा और अपनी सारी सम्पत्ति गधे पर जादकर गंगा-किनारे क्षे गया। "मां, मेरा पाप थो डाख !" इतना कहकर उसने वह कमाई रांगामाता के भांचल में उंडेल दी और वेचारा स्नान करके मुक्त हुआ। उससे कोई-कोई पूछते हैं, "दान ही क्यों न कर दिया ?" वह जवाब देता है, ''दान करते समय 'पात्र' तो देखना पड़ता है। श्रपात्र को दान देने से धर्म के बदले अधर्म होने का दर जो रहता है। मुक्ते भ्रनायास गंगा का 'पात्र' मिख गया, उसमें मैंने दान कर दिया।" इससे भी संचेप में बह इतना ही कहता है, "कूड़े-कचरे का भी कहीं दान किया जाता है ?'' उसका अन्तिम उत्तर है 'मौन'। इस तरह उसके सम्मत्ति-त्याग से उसके सब 'सगीं' ने उसका परित्याग कर दिया ।

पहली मिसाल दान की है, दूसरी त्याग की । आज के जमाने में पहली मिसाल जिस तरह दिल पर जमती है उस तरह दूसरी नहीं। सेकिन यह हमारी कमजोरी है। इसीकिए शास्त्रकारों ने भी दान की महिमा कलियुग के लिए कही है। 'कलियुग' मानी क्या ? कलियुग मानी दिल की कमजोरी । दुर्वज इदय द्रव्य के लोम को प्री तरह

महीं छोद सकता। इसिबाए उसके मय की उदान अधिक तो-अधिक दान तक ही हो सकती है। त्याग तक तो उसकी पहुंच ही नहीं हो सकती। बोभी मन को तो त्याग का नाम सुनते ही जाने कैसा बगता है। इसिबाए उसके सामने शास्त्रकारों ने दान के ही गुख गांवे हैं।

स्थान तो बिलकुल जब पर ही आधात करनेवाला है। दान जपर-ही-जपर से कींपलें खोंटने जैसा है। स्थान पीने की दवा है, दान सिर पर जनाने की सोंट है। त्यान में अन्याय के प्रति चिद है, दान में नाम का जिहाज है। त्यान से पाप का मूलधन खुकता है और दान से पाप का क्याज। स्थान का स्वभाव दयालु है, दान का ममतामय। धर्म दोनों ही पूर्ण हैं। त्यान का निवास धर्म के शिखर पर है, दान का उसकी तजहरी में।

पुराने जमाने में आदमी और वोड़ा अलग-अलग रहते थे। कोई किसी के श्रधीन नथा। एक बार आदमी को एक जस्दी का काम श्रापड़ा। उसने थोड़ी देर के लिए घोड़े से उसकी पीठ किराये पर मांगी। घोड़े ने भी पड़ीसी के धमं को सोचकर श्रादमी का कहना स्वीकार कर लिया। आदमी ने कहा, "लेकिन तेरी पीठ पर मैं यों नहीं बैठ सकता। तू लगाम लगाने देगा तभी मैं बैठ सकू गा।"

लगाम लगाकर मनुष्य उस पर सवार हो गया और घोड़े ने भी थोड़े समय में उसका काम बजा दिया। अब करार के मुताबिक घोड़े की पीठ खाली करनी चाहिए थी, पर आदमी से लोभ न छूटता था। वह कहता है, "देख भाई, तेरी यह पीठ मुक्तसे छोड़ी नहीं जाती। इसलिए इतनी बात तू माफ कर। हां, तूने मेरी खिदमत की है (और आगे भी करेगा) इसे मैं कभी न भूलूंगा। इसके बदले में मैं तेरी खिदमत करूंगा, तेरे लिए खुइसाल बनाऊंगा, तुमे दाना-घास दूंगा, पानी पिलाऊंगा, खरहरा करूंगा, जो कहेगा वह करूंगा; पर छोड़ने की बात मुमसे न कहना।" घोड़ा बेचारा कर ही क्या सकता था ? जोर से हिनहिनाकर उसने अपनी फरियाद भगवान् के दरबार में पेश की। घोड़ा त्याग चाहता था, आदमी दान की बातें कर रहा था। भन्ने आदमी, कम-से-कम अपना बह करार तो पूरा होने दे !

#### जवाहरलाल नेहरू

आजकल अखवारों में लाहीर की शहीयगंज मिस्जिद की प्रतिदिश कुछ न-कुछ चर्चा होती है। शहर में काफी खलबली मंची हुई है। दोनों तरफ मजहबी जोश दीखता है। एक-दूसरे पर हमले होते हैं, एक-दूसरे की बदनीयती की शिकायतें होती हैं और बीच में एक पंच की तरह अंग्रेज हकुमत अपनी ताकत दिखलाती है। मुफे न तो वाकयात ही ठीक-ठीक मालूम हैं कि किसने वह सिलसिला पहले छेबा था, या किसकी गलती थी और न इसकी जांच करने की मेरी कोई इच्छा ही है। इस सरह के धार्मिक जोश में मुफे बहुत दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन दिलचस्पी हो या न ही, पर जब वह दुर्भाग्य से पैदा ही जाय तो उसका सामना करना ही पहता है। मैं सोचता था कि हम लोग इस देश में कितने पिछ दे हुए हैं कि अदना-सी बातों पर जान देने को उतारू हो जाते हैं, पर अपनी गुलामी और फाकेमस्ती सहने को तैयार रहते हैं।

इस मस्जित् से मेरा ज्यान भटककर तूसरी मस्जित् की तरफ जा बहुंचा। वह एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जित् है और करोब चौद्ह सौ वर्ष से उसकी तरफ खाखों-करोड़ों निगाईं देखती आई हैं। वह इस्लाम से भी पुरानी है और उसने अपनी इस लग्नी जिन्दगी में न जाने कितनी बातें देखी हैं। उसके सामने बहै-बड़े साम्राज्य गिरे, पुरानी संज्तमतों का नाग हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुए। खामोशी से उसने यह सब देखा और हर क्रान्ति और तबाद्खे पर उसने अपनी भी पोग्राक बद्खी। चौद्द सौ वर्ष के तुफान को इस आलीगान

इमारत ने बर्दारत किया, बारिश ने उसको धोया, हवा ने घपने बाजुओं से उसको रगड़ा, मिट्टी ने उसके बाज़ हिस्सों को ढंका, बुजुर्गी चौर शान उसके एक-एक पत्थन से टपकती है। मालून होता है, उसकी रग-रग और रेशे-रेशे में दुनियाभर का तजरबा इस ढेढ़ हजार वर्षे ने भर दिया है। इतने लम्बे जमाने तक प्रकृति के खेलों और तुफामों को बदारत करना कठिन था; लेकिन उससे भी श्रधिक कठिन था मज्ञन्यों की हिमाकतो श्रीर वहशतों को सहना। पर उसने यह सहा। उसके परथरों की खामोश निगाहों के सामने साम्राज्य खड़े हुए बीर गिरे। मजहब उठे श्रीर बैठे, बड़े-बड़े बादशाह, खुबस्रत-से-खुबस्रत श्रीरतें, लायक से-लायक बादमी चमके और फिर घपना रास्ता नापकर गायब हो गए। हर तरह की बीरता उन पत्थरों ने देखी और देखी हर प्रकार की नीचता और कमीनापन। बढ़े और छोटे, अच्छे और बुरे, सब आये भीर चल बसे, लेकिन वे पत्थर श्रभी कायम है। क्या सीचते होगे वे परथर, जब वे आज भी अपनी ऊंचाई से मनुष्यों की भीड़ों को देखते होंगे---उनके बच्चों का खेल, उनके बड़ो की लड़ाई, फरेब श्रीर बेवक्फी ? हजारों वर्षों में इन्होंने कितना कम सीखा! कितने दिन भौर जर्गेंग कि इनको भक्त और समक आये ?

समुद्र की एक पतली-सी बांह एशिया और यूरोप को वहां अलग करती है—एक चौड़ी नदी की भांति वासफोरस बहता है और दो हुनियाओं को छुदा करता है। उसके यूरोपियन किनारे की छोटी-छोटी पहादियों पर बाइजेन्टियम की पुरानी बस्ती थी। बहुत दिनों से वह रोमन साम्राज्य में थी, जिसकी पूर्वी सरहद ईसा की शुरू की शता- विद्यों में ईराफ तक थी, लेकिन पूर्व की ओर से इस साम्राज्य पर अकसर हमले होते थे। रोम की शक्ति कुछ कम ही रही थी और वह तूर-बूर की सरहरों की ठीक तरह रखा नहीं कर सकता था। कभी परिचम और उत्तर में जर्मन बहुशी (जैसा कि रोमन लोग उन्हें कहते थे) चढ़ झाते थे और उनका हटाना मुश्कित हो जाता तो कभी प्रव

में ईराक की तरफ से वा घरब से पृशियाई जोग हमसे करते चीर रोमव फीजों की हरा देते थे।

रोम के सम्राट् काम्सटेग्टाइन ने यह फैसला किया कि अपनी राज-धानी पूरव की भोर से जाय, ताकि वह पूर्वी हमलों से साझाज्य की रखा कर सके। उसने बासफोरस के सुन्दर तट को खुना और बाइ-केन्टियम की छोटी पहादियों पर एक विशाल नगर की स्थापना की। ईसा की घोषी सदी खतम होने वाली थी, जब काम्सटेन्टिनोपल (कुस्तुन्तुनिया) का जन्म हुन्या। इस नवीन प्रबन्ध से रोमन साम्राज्य पूरव में जरूर मजबूत हो गया, लेकिन श्रव पश्चिमी सरहद और भी दूर पद गई। कुछ दिन बाद रोमन साम्राज्य के दो टुकदे हो गए, एक पश्चिमी साम्राज्य और तूसरा पूर्वी साम्राज्य। कुछ वर्ष बाद पश्चिमी साम्राज्य को उसके दुरमनों ने खरम कर दिया, लेकिन पूर्वी साम्राज्य एक हजार वर्ष से अधिक और कायम रहा और बाइजेन्टाइन के नाम से प्रसिद्ध रहा।

सम्राट् कान्सटेरटाइम ने केवस राजधानी ही नहीं बदली, बिक्क उससे भी बढ़ा एक परिवर्तन किया। उसने ईसाई धर्म स्वीकार किया। उसके पहले ईसाइयों पर रोम में बहुत सिक्तयां होती थीं। उनमें से जो रोम के देवताओं को नहीं पूजता या या सम्राट् की मूर्ति का पूजन नहीं करता था, उसको मौत की सजा मिल सकती थी। अक्सर उसे मैदान में भूले शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। यह रोम की जनता का एक बहुत प्रिय तमाशा था। रोम में ईसाई होना एक बहुत खतरे की बात थी। वे बागी समके जाने थे। जब एकाएक जमीन-आसमान का फर्क हो गया। सम्राट् स्वयं ईसाई हो गया और ईसाई धर्म सबसे अधिक आदरणीय सममाजाने जगा। यब वेकारे पुराने देवताओं को पूजनेवाले मुश्किल में पढ़ गवे और बाद के सम्राटों नें तो उनको बहुत सताया। केवल एक सम्राट् फिर ऐसा हुआ ( जुजि-यन ), जो ईसाई धर्म को लिलांजिल देकर फिर देवताओं का उपासक बन गया; परन्तु तब ईसाई धर्म बहुत जोर परुष चुका था, इसलिए बेचारे रोम भौर प्रीस के प्राचीन देवताओं को जंगल की शरण ले लेनी पड़ी भौर वहां से भी वे भोरे-भीरे गायब हो गए।

इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के केन्द्र कुस्तुन्तुनिया में सम्राटों की धाजा से बड़ी-बड़ी इमारतें बजी और बहुत जरुदी वह एक विशाल नगर हो गया। उस समय यूरोप में कोई भी दूसरा शहर उसका युकावला नहीं कर सकता था। रोम भी विलक्क पिछड़ गया था। वहां की इमारतें एक नई तर्ज की बनीं, एक नई भवन बनाने की कला का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें मेहराब, गुम्बज, बुर्जियां, खम्मे इत्यापि अपनी तर्ज के थे और जिसके अन्दर खम्भों वगैरा पर बारीक मोजा-इक (पञ्चीकारी) का काम होता था। यह इमारती बाइजेन्टाइन कला के नाम से प्रसिद्ध है। छठी सदी में कुस्तुन्तुनिया में एक आजी-शान कैथीड़ ल (बड़ा गिरजाघर) इस कला का बनाया गया, जो सैंक्टा सोफिया या सेंट सोफिया के नाम से मशहूर हुआ।

पूर्वी रोमन साम्राज्य का यह सबसे बदा गिरजा था और सम्राटों की यह इच्छा थी कि वह बेमिसाल बने और अपनी शान मीर ऊंचे दर्जे की कला में साम्राज्य के योग्य हो। उनकी इच्छा प्री हुई और यह गिरजा भ्रवतक बाइजेन्टाइन कला की सबसे बढ़ी फतह सममा जाता है। बाद में ईसाई धर्म के दो टुकड़े हुए (हुए तो कई, लेकिन हो बढ़े टुकड़ो का जिक है) और रोम और कुस्तुन्तुनिया में धार्मिक लड़ाई हुई। वे एक दूसरे से म्रलग हो गए। रोम का बिशप (बढ़ा पादरी) पोप हो गया और यूरोप के परिचमी देशों में बड़ा माना जाने लगा। लेकिन पूर्वी रोमन काम्राज्य ने उसको नहीं माना और वहां का ईसाई फिरका भ्रवग हो गया। फिरका भ्रायोंडाक्स चर्च कहलाने लगा था, क्योंकि वहां की बोली ग्रीक हो गई थी। यह म्रायोंडाक्स चर्च रूस भीर उसके भ्रास-पास भी फैला था।

सेयट सोफिया का केथी इ ल ब्रीक चर्च (धर्म) का केन्द्र था

खीर नी सी वर्ष तक ऐसा ही रहा। बीच में एक दफा रोम के पण-पानी ईसाई (जो खावें ये सुसबामानों से क्सेड्स--जेहाद--जदने) कुस्तुन्तुनिया पर टूट पढ़े और उस पर उन्होंने कडजा भी कर विवाह सेकिन वे जफरी ही निकास दिये गए।

भाखिर में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य एक हजार वर्ष से भाधिक चल चुका था और सेयट सोफिया की अवस्था भी लगभग नौ सी वर्ष की हो रही थी तब एक नया हमला हंगा, जिसने उस पुराने साम्राज्य का मन्त कर दिया। पन्द्रहवीं सदी में इस्मानी तुर्कों ने क्रस्तुन्तनिया पर फतह पाई। नतीजा यह हुआ कि वहां का जो सबसे बढ़ा ईसाई केथीइ त था. वह भव सबसे बड़ी मस्जित हो गई। सेंट सोफिया का नाम 'ब्राया सुष्ठीया' हो गया । उसकी यह नई जिन्दगी भी लम्बी निकली-सैकढ़ों वर्षों की । एक तरह से वह भाजीशान मस्जिद एक पेसी निशानी वन गई, जिस पर दर-दर से निगाहें आकर टकराती थीं श्रीर बड़े मनसूबे गांउती थीं। उन्नोसवीं सदी में तुर्की साम्राज्य कम-जोर हो रहा था। रूस इतना बढ़ा देश होते हुए भी एक बन्द देश था। उसके साम्राज्य भर में कोई ऐसा खुला बन्दरगाह नहीं था, जो सर्दियों में वर्फ से खाबी रहे और काम आ सके। इसबिए वह कुरतन्त्रनिया की और जोभ-भरी दृष्टि से देखता था। इससे भी अधिक भाकर्षण भाष्यारिमक चौर सांस्कृतिक था। रूस के जार ( सम्राट ) भागने को पूर्वीय रोमन सम्राटों के बारिस सममते थे और उनकी पुराणी राजधानी को अपने कब्जे में लाना चाहते थे। दोनों का मजहब वही आर्थोडाक्स प्रीक चर्च था, जिसका नामी गिरजा सेंट सोफिया था। रूस को यह असदा था कि उसके धर्म का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित गिरजा मस्जिद बना रहे। उसके ऊपर जो इस्लाम की निशानी हिलाल या प्रद्वंचन्द्र था, उसके बजाय श्रीक कास होना चाहिए।

ं घीरे-घीरे उन्नीसवीं सदी में जारों का रूस कुस्तुन्तुनिया की घोर बदता गया। जब करीब धाने खगा तब यूरोप की घौर शक्तियां षकराई । इंग्लैंड और फ्रांस ने रुकावटे डार्की, जवाई हुई, रूंस कुछ रुका; सेकिन फिर वही कोशिश जारी हो गई, फिर वही राज-नैतिक ऐंच चलने लगे। आलिस्कार सन् १६१४ की वहीं जवाई चारंम हुई और उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इडली में सुफिया समसीते हुए। दुनिया के सामने तो ऊंचे सिद्धान्त रखे गए आजादी के और छोटे देशों की स्वतन्त्रता के; लेकिन पर्दे के पीछे गिर्दों की तरह लाश के इन्तजार में उसके बंटबारे में मनसूबे निश्चित किये गए।

पर ये मनसूबे भी पूरे नहीं हुए। उस खाश के मिलने के पहले जारों का रूस ही खत्म होगया। वहां क्रान्ति हुई और हकूमत और समाज दोनों का ही उत्तर-फेर हो गया। बोलशेविकों ने तमाम पुराने खुफिया समसीते प्रकाशित कर दिये, यह दिखाने को कि ये यूगेप की बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां कितनी धोखेबाज हैं। साथ ही इस बात की घोषणा की कि वे (बोलशेविक) साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं और किसी तूसरे देश पर अपना श्रधिकार जमाना नहीं चाहते। हरेक जाति को स्वतन्त्र रहने का श्रधिकार है।

यह सफाई और नेकनीयती पश्चिम की विजयी शक्तियों की पसन्द नहीं आई! उनकी राय में खुफिया सन्धियों का दिंढोरा पीटना शराफत की निशानी नहीं थी। खैर, अगर रूस की नई हकूमत नाला-यक है तो कोई वजह न थी कि वे अपने अच्छे शिकार से हाथ भी बैठें। उन्होंने, खासकर अंग्रेजों ने, कुस्तुन्तुनिया पर करुजा किया। अम् ६ वर्ष बाद इस पुराने शहर की हकूमत इस्लामी हाथों से निकल कर फिर ईसाई हाथों में आई! सुजातान खलीफा जरूर मौजूद थे, सेकिन वह एक गुडु की भांति थे। जिघर मोड़ दिये जार्य, उधर ही घूम जाते थे। आया सुफीया भी हस्वमामूल खड़ी भी और मस्जिद भी, लेकिन उसकी वह शान कहां, जो आजाद वक्त में थी, जब स्वयं सुजातान उसमें सुमे की नमाज पदने जाते थे।

सुलतान ने सिर सुकाया, खबीफा ने गुलामी तसलीम की, बेकिन चन्द तुर्क ऐसे थे, जिनकी यह स्वीकार न था। उसमें से एक सुस्तफा कमाल था, जिसने गलामी से बगावत को बेहतर समका।

इस असे में कुस्तुन्तुनिया के एक और वारिस और हकदार पैदा हुए—ये श्रीक लोग थे। लड़ाई के बाद श्रीस को मुफ्त में बहुत-सी जमीन मिली और वह पुराने पूर्वी रोमन साम्राज्य का स्वप्न देखने लगा। अभी तक रूस रास्ते में था और तुर्की तो मौजूद ही था। अब रूस मुकाबले से हट गया और तुर्क लोग हारे हुए परेशान पड़े थे। रास्ता साफ मालूम होता था। इंग्लैंड और फ्रांस के बड़े श्रादमियों को भी राजी अर लिया गया, फिर दिक्कत क्या ?

लेकिन एक वहां कितनाई थी। वह कितनाई थी मुस्तका कमाल-पाशा। उसने प्रीक हमले का मुकाबला किया और अपने देश से प्रीक फीजों को बुरी तरह हराकर निकाल दिया। उसने सुलतान खलीका को, जिसने अपने मुल्क के दुश्मनों का साथ दिया था, एक गहार कड़कर निकाल दिया। उसने मुल्क से सल्तनत और खिलाकत दोनों का मिलसिला ही मिटा दिया। उसने अपने गिरे और थके हुए मुल्क को हजार कितनाइयों और दुश्मनों के सामने खड़ा किया और उसमें फिर नई जान फूंक दी। उसने सबसे बड़े परिवर्शन धार्मिक और सामाजिक किये। स्त्रियों को परदे से बाहर खींचकर जाति में सबसे आगे रखा। उसने धर्म के नाम पर कहरपन को दबा दिया और सिर नहीं उठाने दिया। उसने सबमें नई तालीम फैलाई—इजार वर्ष पुराने रिवाजों और तरीकों को खस्म किया।

पुरानी राजधानी कुस्तुन्तुनिया को भी उसने इस पदवी से उतार दिया। डेट हजार वर्ष से वह दो बड़े साम्राज्यों की राजधानी रही थी। अब राजधानी एशिया में शंकारा नगर हो गया—एक छोटा-सा शहर; जेकिन तुर्की की नई शक्ति का एक नमूना। कुस्तुन्तुनिया नाम भी बद् ज गया—वह इस्ताम्बूल हो गया। श्रीर श्राया सुफीया ? उसका क्या हशर हुन्ना ? वह चौदह सीं वर्ष की इसारत इस्ताम्ब्ल में खड़ी है। श्रीर जिन्दगी के ऊंच-नीच को देखती जाती है। भी सी वर्ष तक उसने ग्रीक धार्मिक गाने सुने श्रीर श्रानेक सुगन्धियों को, जो ग्रीक पूजा में रहती हैं, सूंघा। फिर चार सी श्रस्सी वर्ष तक श्ररबी श्रजान की श्रावाज उसके कानों में श्राई श्रीर ममाज पढ़नेवालों की कतारें उसके पत्थरों पर खड़ी हुई।

और अब ?

एक दिन, कुछ महीनों की बात है—हसी साल ११३४ में—
गाजी मुस्तफा कमालपाशा (जिनको अब खास खिताब और नाम
अतातुर्क का दिया गया है) के हुक्म से आया सुफीया मस्जिद नहीं
रही। बगैर किसी धूमधाम के वहांके होजा लोग (मुस्लिम मुल्ला
वगैरह) हटा दिये गए और अन्य मस्जिदों में भेज दिये गए। अब
यह तय हुआ कि आया सुफीया बजाय मस्जिद के म्यूजियम (संप्रहालय) हो—खासकर बाइजेन्टाइन कलाओं का। बाइजेन्टाइन जमाना
तुर्कों के आने के पहले का ईसाई जमाना था। तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया
पर कब्जा १४४२ ई० में किया था। उस समय से समक्षा जाता है कि
बाइजेन्टाइन कला खत्म हो गई। इसलिए अब आया सुफीया एक
प्रकार से फिर ईसाई जमाने को वापस चली गई—मुस्तफा कमाल के
हुक्म से।

श्राजकल वहां जोरों से खुदाई हो रही है। जहां-जहां मिट्टी जम गई थी, हटाई जा रही है श्रीर पुराने मोजाइक्स निकल रहे है। बाइजे-न्टाइन कला के जाननेत्राले श्रमेरिका श्रीर जर्मनी से खुलाये गए हैं, श्रीर उन्हींकी निगरानी में काम हो रहा है। फाटक पर संग्रहालय को तक्ती लटकती है श्रीर दरबान बैटा है। उसको श्राप श्रपना छाता-छड़ी दीजिए, उसका टिकट लीजिए श्रीर श्रन्दर जाकर इस प्रसिद्ध पुरानी कला के नम्ने देखिए। श्रीर देखते-देखते इस संसार के विचित्र इतिहास पर विचार कीजिए, श्रपने दिमाग को हजारों वर्ष श्रागे-पीछे दौड़ाइए। क्या-क्या तस्वीरें, क्या-क्या तमाशे, क्या-क्या जुल्म, क्या-क्या अत्या-चार आपके सामने चाते हैं। उन दीवारों से कहिए कि वे आपको अपनी कहानी सुनावें, अपने तजरबे आपको दे दें। शायद कज और परसों जो गुजर गए, उन पर गौर करने से हम आज को सममें, शायद भविष्य के परदे को भी हटाकर हम मांक सकें।

लेकिन वे पत्थर और दीवारें खामोश हैं। उन्होंने इतवार की ईसाई पूजा बहुत देखीं और बहुत देखीं जुमे की नमाजें। अब हर दिन की नुमा- इश है उनके साथे में। दुनिया बदलती रही, लेकिन वे कायम हैं। उनके विसे हुए चेहरे पर कुछ हलकी मुस्कराहट-सी मालूम होती है और धीमी भ्रावाज-सी कानों में भाती है—"इन्सान भी कितना बेवकूफ और जाहिल है कि वह हजारों वर्ष के तजरबे से नहीं सीखता और वार-बार वही हिमाकर्ते करता जाता है।"

भगस्त १६३४

#### राजेन्द्रप्रसाद

उन दिनों गांव का जीवन आज से भी कहीं अधिक सादा था। जीरादेई और जमापुर दो गांव हैं, पर दोनों की बस्ती इस शकार मिली-जुली है कि यह कहना सृश्किल है कि कहां जीरादेई खतम है और कहां से जमापुर शुरू है। इसलिए श्रावादी के लिहाज से दोनों गांवों को साथ भी लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं । दोनों गांवों में प्रायः सभी जातियों के लोग बसते हैं। आबादी दो हजार से अधिक होगी। उन दिनों भी गांव में मिलनेवाली प्राय: सभी चीजें वहां मिलती थी। शब तो कुछ नये प्रकार की दकानें भी हो गई हैं, जिनमें पान-बीदी भी बिकती हैं। उन दिनों ऐसी चीजें नहीं मिलती थीं, यद्यपि काला तम्बाकू श्रीर खैनी बिका करती थी। कपड़े की दुकानें श्रद्धी थीं, जहांसे दूसरे गांवों के लोग और कुछ बाहर के ब्यापारी भी कपडे ले जाया करते थे। चावल, दाल, भाटा, मसाला, नमक, तेल इत्यादि वहां सब कुछ विकता था और छोटी-मोटी दुकान दवा की भो थी, जिससे हर्र, बहेरा, पीपर इत्यादि की तरह की चीजें मिल सकती थीं। जहां तक मुक्ते याद है, केवल मिठाई की कोई दकान नहीं थी। गांव में कोयरी लोगों की काफी बस्ती है, इसिजिए साग-सन्जी भी काफी मिलती थी। अहीर कम थे, पर आसपास के गांवों में उनकी काफी आबादी है, इसलिए दही-दूध भी मिलते थे। चर्ले काफी चलते थे। गांव में जुलाहों की भी खावाडी

थी, जो सृत लेकर बुन दिया करते थे। चुढ़िहार चूढ़ियां बना लेते। बिसाती छोटी-मोटी चीजें, जैसे टिकुली इस्यादि, बाहर से लाकर बेचते और कुछ खुद भी बनाते। मुसलमानों में चुढ़िहार, बिसाती, थवई (राज), दर्जी और जुलाहे ही थे। कोई शेल-सैयद नहीं रहताथा। हिन्दुओं में बाह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, कोयरी, क्रमी, कमकर, तरहा, गोंड, डोम, चमार, दुसाध इत्यादि सभी जाति के लोग बसते थे। मेरा खयाल है कि सबसे अधिक बस्ती राजपूतों की ही है। उनमें कुछ तो जमींदार वर्ग के हैं, जो पुराने खानदानी सममे जाते हैं और कुछ मामूली किसान-वर्ग के हैं। कायस्थ जीरादेई मे ही पांच घर थे, जिनमें तीन तो हमारे सगे थे और दो सम्बन्ध के कारण बाहर से आकर बस गये थे।

सब कुछ प्रायः गांव मे ही मिल जाता था। इसलिए गांव के बाहर जाने का लोगों को बहुत कम मौका आता था। गांव में हफ्ते में दो बार बाजार भी लगता था, जहां कुछ श्रास-पास के गांव के दकान-दार भी अपना-अपना माल-सौदा सिर पर अथवा बैल. घोड़ा या बैलगाड़ी पर लादकर लाते थे। बाजार में मिठाई की दकान भी आ जाती थी और जो चाहते उनको मछली-मांस भी खरीदने को मिल जाते । जिनकी जरूरतें इस प्रकार पूरी नहीं होतीं, वे सीवान जाते । वहीं थाना श्रीर मजिस्ट्रेट है-कचहरियां हैं श्रीर तृकानें भी हैं। वह एक करवा हैं. जो देहात के लोगों के लिए उन दिनों बहुत बड़ी जगह का रुतबा रखता था। मुक्ते याद है कि गांत में बाहर से सगे सम्बन्धियो के सिवा बहुत कम लोग श्राया करते थे। मौलवी साहब के यहां दो-चार महीने में एक बार एक भादमी फारसी की छोटी-मोटी किताबों की एक छोटी गठरी और एक-दो बोतलों में सियाही ( श्राजकल की ब्लू ब्लैक रोशनाई नहीं) लिये था जाता था। जब यह भाता तो हम बच्चों के कौतुहुल का ठिकाना न रहता। कभी-कभी जाड़ों में कोई नारंगी-नीव की टोकरी लिये बेचने आ जाता तो हम बच्चे इतना खुश

होते कि मानों कुछ नायाव मिल गया। एक दिन ऐसा ही एक सादमी साया और में दौक्कर मां से कहने गया। वहांसे दौक्कर जो बाहर सा रहा था कि पैर में जोर से किसी चीज की ठोकर लगी, गिर गया। सोठ में चोट खाई और खून बहने लगा। बहुत दिनों तक उसका चिह्न था। एक बार और किसी चीज के लिए दौड़ता हुआ गिर गया था। उसका निशान तो आज तक दाहिनी आंख के नीचे गाल पर मौजूद है। गांव में फल—आम के दिनों मे आम और मामूली तरह से कभी-कभी बाग से केले—मिल जाते थे। चचा साहब, जिनको हम लोग नृनू कहा करते थे, छपरे से कभी-कभी अंगूर लाया करते थे। अंगूर आज की तरह खुलेआम गुच्छों में नहीं विका करते थे, काठ की छोटी पेटी में रई के फाहे के बीच मे रखकर विकन थे और दाम भी काफी लगता था। गांव के लोग केवल आम और केले ही मौसम मे पाते थे।

गांव मे दो छोटे-मोटे मठ हैं, जिनमे एक-एक साधु रहा करते थे।
गांव के लोग उनको भोजन देते हैं और वह सुबह-शाम घड़ी-घंटा बजा
कर बारती करते हैं। बारती के समय कुछ लोग जुट भी जाते हैं।
कभी-कभी हम लोग मी जाया करते थे और बाबाजी तुलसीदल का
प्रसाद दिया करते थे। रामनौमी और विशेषकर जन्माष्टमी में मट में
तैयारी होती थी। हम सब बच्चे कागज और पन्नी के फूल काटकर
ठाकुरबारी के दरवाजों और सिंहासन पर साटते थे और उत्सव मे
शरीक होते थे, बत रखते थे और दिष्ठकांदों के दिन खूब दही-हल्दी
एक दूसरे पर डालते थे। प्राय: हर साल कार्तिक मे कोई-न-कोई पंडित
आ जाते थे, जो एक-डेद महीना रहकर रामायण, भागवत ब्रथवा
किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णहुति होती थी,
उस दिन गांव के सब लोग इकट्टे होते और कुछ न कुछ पूजा चढ़ारे।
मेरे घर से अधिक पूजा चढ़ती, क्योंकि हम सबसे बढ़े सममें जाते थे।
प्रकसर कथा तो मेरे ही दरवाजे पर हुआ करती थी। उसका सारा खर्च
हमको ही देना पडता था। जब गांव में पंचायनी कथा होती तब गांव

भर के लोग बारी-बारी से पंडित के भोजन का सामान पहुंचाते, उसमें मेरा घर भी शामिल रहता। हम बच्चे तो शायद ही कथा का कुछ ज्यादा श्रंश सुन पाते हों, क्योंकि मैं तो संसीत के बाद ही सी जाता; पर जब शारती होती तो लोग जगाते श्रीर प्रसादी खिला देते।

मनोरंजन ग्रौर शिवा का एक दूसरा साधन रामलीक्षा थी। वह श्रासिन में हुन्ना करती थी। रामलीला करनेत्राली जमात कहीं से श्रा जाती श्रीर पनद्रह-बीस दिनों तक खुब चहल-पहल रहती। लीला कभी जमापुर में होती, कभी जीरादेई में। लीला भी बड़ी विचित्र होतो । उसमें राम-लच्मण इस्यादि जो बनते, कुछ पढ़े-लिखे नहीं होते । एक आदमी तुलमी की रामायण हाथ मे लेकर कहता-"रामजी कहीं, हे सीता"-इत्यादि और रामजी वह दुहराते। इसी प्रकार, जिनको जो कुछ कहना होता, उनको बताया जाता और वह पीक्षे-पीक्षे उसे दुहराये जाते । लोगों का मनोरंजन इस वार्तालाप मे श्रधिक नहीं होता, क्योंकि भीद बड़ी लगती श्रीर सब कारबार प्राय: १००-२०० गज मे फैला रहता। मनोरंजन तो पात्रों की दौड-धूप श्रीर विशेषकर लड़ाई इत्यादि के नाट्य में ही होता। उत्तर में रामजी का गढ और दिक्लिन में रावण का गढ़ बनता अथवा अयोध्या और जनकपर बनता। जिस दिन जो कथा पड़ती, उसका कुछ्न-न-कुछ स्वांग तो होता ही । सबसे बड़ी तैयारी राम-विवाह, लंकाकांड के युद्ध श्रोर रामजी के श्रभिषेक-गही पर बैठने के दिन-होती । विवाह में तो हाथी-घोडे मंगाये जाते श्रीर बरात की पूरी सजावट होती। लंकाटहन के लिए छोटे-मोटे मकान भी बना दिये जाते जो सचमुच जला दिये जाते । हुनुमान-बानर श्रीर निशाचरों के श्रलग-श्रलग चेहरे होते, जो उनको समय पर पहनने पहते और हम बच्चों को वे सचमूच इरावने लगते। बानरों के कपडे अक्सर लाल होते और निशाचरों के काले। राम-लक्ष्मगा-जानकी के विशेष कपडे होते और उनके सिंगार में प्राय:

हेद-दो वयटे खग जाते। लीला संध्या समय ४ बजे से ६ बजे तक होती। राम-खम्मण मामृली लोगों की तरह नहीं चलते। उनके कदम बहुत उंचे उठते चौर लड़ाई में पैंतरे देने की तो उनको खास तालीम दी जाती थी। जिस दिन राजगड़ी होती उसी दिन गांव-जवार के लोग पूजा चढ़ाते, जो नजर के रूप मे रामजी के चरणों में चढ़ाई जाती। खीला वालों को भोजन के खलावा नगद जो मिलना होता, उसी दिन मिलता। दूसरे दिन फिर राम-लच्मण-जानकी को श्रंगार करके बढ़े-बढ़े लोगों के घरों में ले जाते, जहांकी स्त्रियां परदे के कारण भीड़-भाड़ में लीला देखने नहीं जाया करतीं। वहां उनकी पूजा होती चीर उनपर रूपये चढाये जाने।

एक चीज,जिसका श्रसर मुक्त पर बचपन से ही पड़ा है, रामायण-पाठ है। गांव में ऋक्र-ज्ञान तो थोड़े ही खोगों को था। उन दिनों एक भी प्राहमरी या उसरे प्रकार का स्कृत उस गांव अथवा कहीं जवार-भर मे नहीं था। मौलवी साहब इन लोगों को तीन-चार रुपये मासिक और भोजन पाकर पढाते थे। गांव में एक दूसरे मुसलमान थे. जो जाति के जुलाहा थे. मगर कैथी लिखना जानते थे। मुदकट्टी हिसाब भी जानते थे, जिसमें पहाडा, ड्योदा इत्यादि मन-सेर की बिकरी श्रीर खेत की पैमाइश का हिसाब शामिल है। उन्होंने एक पाठशाला खोल रखी थी, जिसमे गांव के कुछ खड़के पढ़ते थे। प्रजर पहचानना तो बहुत थोड़े लोग जानते थे, पर प्रायः प्रतिदिन संध्या के समय कुछ लोग कही-न-कहीं, मठ में या किसी दरवाजे पर, जमा हो जाते और एक श्रादमी रामायण की पुस्तक से चौपाई बोजता श्रीर दूसरे सब उसे दुहराते । साथ में माल और ठोलक भी बजाते थे । वन्दना का हिस्सा तो जब रामायण का पाठ अग्रम्भ करते तो जरूर दुहराया जाता। इस प्रकार अकर से अपरिचित रहकर भी गांव से बहतेरे ऐसे लोग थे,जो रामायण की चौपाइयां जानते और दहरा सकते

श्रीर विशेष करके वन्दना के कुछ दोहों को तो सभी प्रायः करठस्थ रखते थे।

त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध होली है । उसमें भ्रमीर-गरीब सभी शरीक होते थे । वसन्त-पंचमी के दिन से ही होली गाना शुरू होता । उसे गांव की भाषा में 'ताल उठाना' कहते थे। उस दिन से होली के दिन तक जहां-तहां माल-ढोलक के साथ कुछ आदमी जमा होते और होली गाते। कभी-कभी जीरादेई और जमापुर के लोगों में मुकाबिला हो जाता और एक गीत एक गांव के लोग जैसे खतम करते, दूसरे गांव के लोग दूसरा शुरू करते । कभी-कभी गांव के श्रास पास के इसरे गांवों के लोग भी गोल बांधकर श्रा जाते और इस प्रकार का मीठा प्रतियोग बड़े उत्साह से हुआ करता। सुके याद है कि एक बार दो गांवो में बाजी-सी लग गई और रात-भर गाते-गाते सबेरे सूर्योदय के बाद तक जोग गाते ही रह गए, और तब उनको कहकर हटाया गया। इस गाने मे जो श्रादमी ढोलक बजाता है, उसे काफी मेहनत पढ़ती है और वह पसीने-पसीने हो जाता है। एक गांव में ढोलक बजाने वाला एक ही श्रादमी था। वह सारी रात बजाता रह गया। उसके हाथो में छाले पड़ गए; पर वह कहां रुकने वाला,गांव की इज्जत चली जाती ! खाले उठे और फूट गए और इस प्रकार रात भर में कई बार खाले उठे और फूटे, पर उसने गांव की इस्जत नहीं जाने दो । यह बात दसरे दिन प्रतियोगिता खतम होने पर सबेरे मालम हर्ड भौर तब लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की ।

होली के दिन बहुत गन्दा गाली-गलौज हुआ करता। उसमें बूढ़े और जवान और लड़के भी एक साथ शामिल होते। गांव के एक कोने से एक जमात चलती जो प्रायः हर दरवाजे पर खड़ी होकर नाम ले लेकर गालियां गाती और गन्दी मिट्टी, और भूल कीचड़ पूक कूसरे पर हालती गांव के दूसरे सिरे तक चली जाती। यहाँ एक अवसर शंक जब बड़े-छोटे का लिहाज एकबारगी उठ जाता था

में ही नहीं, जाित छीर वर्ग की बढाई-छोटाई भी उठ जाती थी। चमार, ब्राह्मण् छीर राजपूत एक-रूसरे की गािलयां सुनाते छाँर एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकते। जब कोई नया आरमी साफ-सुथरा मिज जाता तो उसकी जान नहीं बचती, मानो उसे भी कीचड़ लगाकर जाित में मिला लेना सभी अपना फर्ज सममते थे। यह धुरखेल दोपहर तक जारी रहता। उसके बाद सभी स्नान करते और घर-घर में पूजा होती। उस दिन का विशेष भोजन पूरी-मालपूआ है। गरीब लोग भी किसी-न-किसी प्रकार कुछ प्रबन्ध कर ही लेते। भोजन के बाद दोपहर को गुलाल छौर ध्रवीर से रंग खेला जाता। सब लोग सफेद कपड़े पहनते। उस पर लाल-पीले रंग डाले जाते, अबीर धोर ध्रवरख का चूर्ण छिड़का जाता। गरी-छुहारा, पाल-कसेली बांटी जाती छौर खूब होली गाई जाती।

मैंने सुना है कि श्रोर जगहों में लोग उस दिन खूब शराब-कबाब का भी व्यवहार किया करते हैं। सौभाग्य से मैंने यह अपने गांव में कभी नहीं देला। राजपून, ब्राह्मण, भूमिहार तो हमारे यहां शराब पीना पाप मानते हैं। कही-कहीं कायस्थ लोग पीते हैं, पर मेरे घर में एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। लोगों का विश्वास है कि हमारे वंश में जो कोई शराब पियेगा, वह कोठी हो जायगा। इसिलए वहां कायस्थों के घरों में भी शराब नहीं आई। बड़ों को देखकर छोटे भी परहेज करते हैं और यह बात श्राज तक जारी है।

जन्माष्टमी-रामनौमी का जिक्र कर ही दिया है, दीवाली भी अच्छी मनाई जाती थी। कुछ पहले से ही सब लोग अपने-अपने घरों को साफ करते। दीवारों को लीपते और काठ के खम्भों और दरवाज़ों में तेल लगाते। उन दिनों किरासन का तेल नहीं जलाया जाता था। शायद मिलता ही नहीं था। सरसों, तीसी, दाना अथवा रेंडी का तेल ही जलाया जाता। दीवाली में मिट्टी के छोटे-छोटे दिये जला-कर प्रायः अमीर-गरीब सब कुछ-न-कुछ रोशनी जरूर करते। बड़े जोगों के मकानों पर बहुत दिये जलाये जाते, केले के खम्मे गाड़े जाते, बांस की मेहराबें बनाई जातीं, रंग-बिरंग की तसवीरें दियों से बनाई जातीं, जो देखने में बहुत सुन्दर मालूम पहतीं। बड़े लोग तो ये नक्शे बनाते छीर हम छोटे उनके बताये हुए स्थानों पर दिये रखते, तेल हालते, बत्ती जलाते। बत्ती जल जाने के पहले लक्ष्मी पूजा होती। लक्ष्मीजी तथा तुलसी के पास बत्ती जलाने के बाद ही और सब जगहों मे दिये जलाये जाते। दिये जल जाने के बाद कोड़ी खेलने की चाल थी। हम लोग तो नाममात्र के लिए कुछ कर लेते, पर मैंने देखा है कि कुछ लोग पैसे हारते-जीतते भी थे। दीवाली के दिन विशेष दीप की तैयारी होती; पर यों तो कार्तिक-भर कुछ लोग तुलसी-चीतरे पर और श्राकाश में कंदील लटकाकर दिये जलाया करते।

दशहरा तो खास करके जमींदारों का त्योहार माना जाता था। पर नवरात्र में कभी-कभी काली जी की पूजा हुन्ना करती थी। उसके लिए मूर्ति लाई जाती और बड़े धूमधाम से पूजा होती। मैंने अपने गांव में तो कालीपूजा नहीं देखी, पर जवार में कालीपूजा हुई, इसकी शोहरत सुनने पर हम बच्चे वहां दर्शन के लिए भेजे गए थे। वहां जाकर हमने काली का, जो सचमुच काली थी और हाथ में लाल खप्पर और खड़ग लिये हुए थी, दर्शन किया था। रामलीला में राजगदी भी प्राय: दशहरे के दिन, या एक-दो दिन उसके आगे-पीछे, हुआ करती थी। खास दशहरे के दिन हमारे दादा साहब अपने साथ सब लोगों को लेकर एक छोटा-सा जलूंस बनाकर निकलते और नीलकंट का दर्शन करते।

इनके श्रतावा एक श्रीर स्थोहार था, जिसमे सभी लोग शरीक होते थे। वह था श्रनन्त चतुर्दशी का बत । यह भादों सुदी चतुर्दशी को हुश्रा करता था। दोपहर तक का ही बत था। दोपहर को कथा सुनने के बाद सीर-पूरी खाने की प्रथा थी श्रीर संख्या को कुछ नहीं खाना होता था। सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पिया जाता था।

इस यत में हम भव बच्चे भी शरीक होते। कथा समाप्त होने पर एक किया होती. जो बचों के लिए बहुत मज़ाक की चीज़ होती। एक बढ़े थाल में एक या दो लीरे रख दिये जाते और थोड़ा जल उसमे पंडित डाल देते। सभी कथा सुननेवाले उस थाल में हाथ डालते भीर पंडित पूछते, "क्या ह्र'इते हो ?" भीर खोग जवाब देते, "भ्रमन्त फल।" तब फिर पंडित पूछते, "पाया ?" और उत्तर मिलता, "पाया।" पंहित कहते, "सिर पर चढ़ाओं।" और सब लोग जल अपने सिर पर छिड़कते । यह किया समाप्त होने पर सभी लोगों को श्रनन्त, जो सृत में चौदह गांठ देकर बनाया जाता था, दिया जाता श्रीर बे उसे अपनी बांह पर बांध लेते । इम बच्चों के लिए सुन्दर रंगीन, कभी-कभी रेशम का, अनन्त पटहेरे के यहांसे खरीद करके आता। कोई-कोई सालभर बांह पर अनन्त बांधे रहते थे. इसलिए वे अपना श्रनन्त अपने हाथों मजबूत और काफी लम्बा बनाते. जिसमें वह सुभीते से बांधा जा सुके। इस प्रकार जो अनन्त बांधता वह मांस-मछली नहीं खाता था। इसी प्रकार जो तलसी की सकडी की माला या कंठी पहनता. वह भी मांस-मञ्जली नहीं खाता।

कथा, रामलीला, रामायण-पाठ और इन वत-त्योहारों द्वारा गांव में धार्मिक जीवन हमेशा जगा रहता था। इनके श्रलावा मुहर्रम में ताज़िया रखने का भी रिवाज था। इसमें हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों शामिल होते थे। जीरादेई श्रीर जमापुर में कुछ हिन्दू ही कुछ सम्पन्न थे, इसलिए उनका ताजिया गरीब मुसलमानों के ताजिया से श्रधिक बढ़ा श्रीर शानदार हुशा करता था। मुहर्रम-भर प्रायः रोज गदका, लाठी, फरी वगैरा के खेल लोग करते श्रीर पहलाम के दिन तो बहुत बढ़ी भीड़ होती। गांव-गांव के ताजिया कर्यला तक पहुंचाये जाते। तमाम रास्ते में 'या श्रली', 'या इमाम' के नारे खगाये जाते श्रीर गदका इत्यादि के खेल होते। बढ़ा उत्साह रहता श्रीर इसमें हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं रहता। शीरनी श्रीर तिचौरी (भिगोया हुआ चावल भीर गुड़ ) बांटी जाती। सभी उसे लेते श्रीर स्वाते; पर हिन्दू लोग सुसलमानों से पानी या शर्वत खुलाकर नहीं पीते। सुसलमान भी इसे बुरा नहीं मानते। वे समऋते ये कि यह हिन्दुश्रों का धरम है, इसलिए वे स्वयं हट जाते।

जिस तरह हिन्दू मुहर्रम में शरीक होते, उसी तरह मुसलमान भी होली के शोरगुल में शरीक होते। हम बच्चे दशहरा, दीवाली और होली के दिन मौलवी साहब को बनाई 'ईदी' अपने बहों को पढकर सुनाते और उनसे रुपये मांगकर मौलवी साहब को देते। 'ईदी' कई दिन पहले से ही हम याद करते। कागज पर मौलवी साहब की मदद से सुन्दर फूल बनाकर उसे लाल, हरे, नीले और बैंगनी रंगों से रंगते। उसी पर मौलवी साहब सुन्दर अक्सो में 'ईदी' लिख देते, जिमे हम लोग पढकर सुनाते। उसमें जो लिखा जाता, वह भी कुछ अजीब संभिश्रख होता। जैसे, दीवाली की ईदी में लिखा होता 'दीवाले आमदे हंगाम जूला' इत्यादि, दशहरे की ईदी में लिखा जाता 'दशहरे को चले थे रामचन्दर, बनाकर रूप जोगी वो कलन्दर' इत्यादि। मुशाहरे के अलावा मौलवी साहब को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को कुछ पैसे जुमराती के रूप मे और त्योहारों पर ईदी के बदले में, कुछ मिल जाया करता था।

उन दिनों गांव में मामला-मुकदमा कम हुन्ना करता था। जो कगड़े हुन्ना करते थे, गांव के पंच लोग उन्हें तय कर देते थे। श्रगर कोई बात पंचों के मान की न हुई तो वह मेरे बाबा या चाचा साहब के सामने पेश होती। वे लोग भी पंचायत में शरीक होकर तय करा देते। हां, कभी-कभी चोरी हो जाया करती थी। बनिया कुछ सम्पन्न थे। उनके घरों में रात को सेंघ फोइकर चोर कुछ पैसे उठा ले जाया करते। एक बार का मुक्ते स्मरण है कि दूसरे गांव के बाज़ार से लौटते वक्त सन्ध्या को रास्ते में डाकू ने पैसे श्रीर कपड़े लूट लिये थे। जब कभी ऐसा वाक्रया होता, थाने से दारोगा और सिपाही पहुंचते

श्रीर गांव में एक-दो दिन ठहर जाते। उनका गांव में श्राना एक बड़ा हंगामा था। सारे गांव में सनसनी फैल जाती, जिन लोगों पर शुवहा होता, उनके घर की तलाशो ली जातो। दो-तीन श्रादमी थे, जिनके बारे में मशहूर था कि वे चोर हैं। दारोगा पहुंचते ही उनको पकड़कर मुश्कें कसकर बांधकर गिरा देते श्रीर खूच पीटते। श्रासपास के गांवों के भी लोग, जो गलत या सही चोर सममें जाते थे, इस प्रकार पकड़कर मंगाये जाते श्रीर बांधकर गिरा दिये जाते। मेंने देखा है कि इस तरह एक साथ पांच-सात श्रादमी बांधकर गिराये जाते थे श्रीर घंटों तक पढ़े रहते थे।

हम लोगों को छोटी-सी जमींदारी थी। रैयतों के साथ मुकदमे तो कम होते, शायद ही कभी कचहरी में जाने की जरूरत होती। मगर एक-दूसरे जमींदार के साथ, जिनका भी हिस्सा एक गांव में था, बहुत दिनों तक कुछ जमीन के लिए मुकदमा चलता रहा। बाबा के समय से शुरू होकर पिताजी के जमाने-भर चलता रहा शौर उनकी मृत्यु के बाद भाई ने उसे सुलह करके तय किया। नृन् छुपरे जाया करते शौर भाई, जो छुपरे पदने के लिए भेज दिए गये थे, उनकी देखते शौर सुकदमे की भी पैरवी करते।

### काका कालेलकर

भीमताल से आगे चले। रास्ता समतल था। दूर बाई तरफ़ एक क्रतार में रावटियां दिलाई देती थी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वहां बीमार सिपाही रहते हैं। आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। अपार आनन्द हुआ और चिर-परिचित समतलभूमि पाकर हम तेजी से चलने लगे।

परन्तु हिमालय ने तो मानो एक ही दिन में सारे सबक सिखाने की डान ली थी। उमने फिर हमारे अभिमान पर भाषात किया। 'अरेबियन नाइट्स' में अथवा 'पंचतंत्र' में जिस प्रकार एक कहानी में से दूसरी नई कहानी निकल पड़ती है, उसी प्रकार इस पर्वतशिखर पर चौड़ा होकर बंडा हुआ एक नया पहाड़ आ धमका। चार मज़दूरों के कंधों पर आराम कुसी में बैटे हुए किसी अमीर के जैसी गम्भीर भज्यता से और अपनी महत्ता के परिपूर्य भान का परिचय देनेवाली स्वामा-विकता से यह पर्वत विराजमान् था। अगर यह खड़ा होता तो ? तो मेरे खयाल में आकाश का चंदोवा फट हो जाता।

हमें इस बड़े भारी पहाड़ पर चढ़ना था। इसीलिए इमने अपने पास के असवाब का सारा बोक मज़दूरों को दे दिया; अभिमान का बोक तलहटी में ही छोड़ दिया और बादलों की तरह बिलकुल हलके होकर हम चढ़ने लगे। चढते-चढ़ते ठेठ सांक तक चढते ही चले गए।

रास्ते में एक तरह के फूल खिल रहे थे। उनका श्राकार बारह-मासी के फ़ुलों-जैसा था शीर रंग खूब उबाते हुए त्र्व की मलाई की तरह कुछ पीला। सुगंध की मधुरता की तो बात ही क्या ? सुगंध गुजाब से मिलती-जुजती; पर गुजाब के समान उम्र नहीं । इन लज्जा-विनय-सम्पन्न फूलों को देखकर मैं प्रसन्त हुआ। मेरा अध्वखेद नष्ट हो गया। ऐसे सुन्दर और आतिश्यशील फूलों का नाम जाने बिना मुक्तले केमे रहा जाता ! लेकिन रास्ते मे कोई त्रादमी ही न मिलता था। मज़दूर तो अपने मज़दूर-धर्म के प्रति वक्रादार रहकर पिछुड़ गया था। उसकी बाट जोहने के लिए समय न था। और नाम जाने बिना श्रामे बढ़ने की इच्छान थी। इसने मे पहाड़ की एक पगडंडी पर कोई पहाड़ी उतस्ता दुष्टा दिखाई दिया। हिमालय की पगडंडियां इतनी विकट हैं कि चादमी की कमर ही तोड दें। उस पहाडी से मैंने हिन्दी में —या सच पृक्षिये तो उस समय जिसे मैं हिन्दी सम-मता था, उस भाषा में---उन फूलों के विषय में कई प्रश्न पूछे। उसने पडाड़ी हिन्दी में जवाब दिया; परन्तु मुक्ते विश्वास नहीं कि वह मेरे प्रश्नों को समम्म सका होगा। मैं तो उसके जवाद का एक शब्द भी न समस सका; किन्तु इस सम्भाषण से (. मैं नहीं जानता, इसे सम्भा-षया कह सकते हैं या नहीं ) फूल का नाम तो मुक्ते मिल ही गया। असीरिया की शरशीर्ष लिपि में जिल्ले हुए शिजा-लेख पढ़कर कोई विद्वान् उनका श्रर्थ लगाने के लिए जितना प्रयास कर सकता है, उतने ही प्रयास से मैंने पता लगाया कि फूल का नाम 'कूजा' था। मालूम पढ़ता है, पहाड़ी भाषा में यह शब्द बहुत सुखलित समका जाता होगाः लेकिन खुद मुभे उस नाम ने बिलकुल मोहित नहीं किया।

तूर, बहुत दूर, श्रव चितिज दिखाई देने लगा। वहां बहुत घने बादल थे। बादलों पर संगमरमर के पर्वत-शिखर-जैसा कुछ दिखाई देता था। तलहरी का हिस्सा बादलों से उंक जाने के कारण ऐसा जान पहता था, मानो मैनाक पर्वत का एक बच्चा श्राकाश में उड़ रहा हो। दूसरे दिन सुके पता चला कि वह पवित्र नम्दादेवी का शिखर था।

कुछ उतरकर इस रामगढ़ चा पहुंचे। वहां एक छोटी-सी धर्म-शाला थी। धर्मशाला क्या, पांच फुट उंचे कमरों की वह एक ऐसी कतार थी, जिनमें एक-एक छोटे दरवाजे के सिवा किसी जगह छिद्र नाम की कोई बीज नज़र नहीं आती थी। बनिये से दाल, चावल धौर आलू खरीद लिये। उसने दो-तीन बरतन भी दिये। हमने सोचा— "कैसा भला बनिया है। रसोई के बरतन भी देता है!" बाद में मालूम हुआ कि पहाद पर तो यह दस्तूर ही है। आटा-चावल के दामों में बनिया बरतनों का किराया भी लगा लेता है। फिर भी, वहां का यह रिवाज बेशक अच्छा है। ज्यों-स्यों पकाकर थोड़ा-बहुत लाया, क्योंकि हमारी रसोई ठीक से पकी नहीं थीं।

धर्मशाला की सूरत देखकर हमने बाहर खुले में सोने का विचार किया और बिछीना बिछाया। इतने में हिमालय ने कहा—''लो, नया सबक सीखो!'' इतनी सख्त टबढ लगने खगी कि मंत्र-मुग्न सांप जिस प्रकार अपने आप पिटारी में घुस जाता है, उसी प्रकार हम भी बिस्तर लेकर अब खूबसूरत मालूम होनेवाली उस गरम कोटरी में जा घुसे। हमें यह विश्वास हो गया कि कमरे में एक भी खिडकी न रखकर धर्मशाला बनानेवाले शिल्पी ने मयासुर से भी अधिक कौशल में काम लिया हैं।

सारा दिन चलते ही रहे थे। पहली ही बार इतनी लम्बी—बीस मील की यात्रा की थी। रात को पेटभर खाया भी न था। तिस पर उरत नाम पूछ रही थी। इसीलिए बहुत मनाने पर भी नींद तो पास फटकी वक नहीं। जब निदादेवी न आईं तो उनकी सदा की बैरिन चिंता और कल्पना हाजिर हो गई। मैं सोच में पढ़ा। घरबार छोड-कर, समाज की सेवा से मुंह मोड़कर, पुस्तकें पढ़ना भूलकर, अख़-बारों में लेल लिखने में विरत होकर, मैं किसलिए यहां धाया ? ईरवर ने मुसे जिस स्थान में नियुक्त किया, उस स्वामाविक स्थान को छोड़कर इस अनजाने प्रदेश में क्यों आया ? चूं कि मैं विरक्त हो उठा था
और चूं कि हिमाजय वैराग्य का निहाल है, क्या इस विचार से मैं
यहां आया हूंगा ? अगर हिमाजय में वैराग्य होता तो ये गीरे भीमताज में जाकर मछ्जी क्यों मारते ? रामगढ़ का वह बनिया धाहकों
से ज्यादा-से-ज्यादा नक्षा जेने की कोशिश क्यों करता ? नीचे—
मैदान में जिस तरह के जोग रहते हैं, उसी तरह के जोग इस पहाक
पर भी हैं। यहां भी स्त्री अपने पित से कगइती है, यह पोस्टमास्टर शिकायत करता है—"मेरा यह जड़का मेरा कहना नहीं
मानता", और जोग पशुओं से उनकी शक्ति से कहीं ज्यादा काम जेते
हैं। निस्संदेह पहाकों में ज्यापार नहीं बढ़ा है, रेज नहीं पहुंची है,
बस्ती घनी नहीं है और इन कारणों से समाज मे जो सढ़ांद पैठती है,
वह यहां नहीं पैठी है।

इस परावे देश में न कोई मेरी भाषा जानता है, न कोई मुक्ते पह-चानता है, न कोई मेरा सैगा-सम्बन्धो हो यहां है। श्रीर जिस वैराग्य के जिए मैं यहां श्राया, उसका यहां नाम-निशान नहीं है, इस ख़याज से दिल परेशान होने लगा। इसिलए बाहर कहाके का जाहा होते हुए भी मैं एक कम्बल श्रोदे बाहर निकला। भैंने निश्चय किया था कि हिमालय की श्रपनी यात्रा में मैं सुई से सिला हुशा कोई कपड़ा न पहन्ंगा। दिन में नो घोती, चादर श्रीर कान उंकने के लिए सफलर भर इस्तेमाल करता था। गत को बिछाने के लिए एक चटाई श्रीर कम्बल रखता था श्रीर श्रोदने के लिए एक दोहर तथा बैंगनी रंग का एक मुटका। जब बाहर निकला तो श्राकाश निरम्न था। नचन्न श्रद्भुत कांति से समक रहे थे। हिमालय श्राने से पहले मेरे एक रिसक मिन्न ने नवसारी मे तारों से मेरी जान-पहचान करा दी थी। तारे मेरे दोस्त हो गए थे। पूर्विमा के सन्द्र से भी न हरनेवाले सभी तारों को मैं पहचानता था। भैंने उनकी तरफ देला। उन्होंने कहा, "भाई, घब- राते क्यों हो ? वह परदेस कैसा ? क्या यहां तुम्हारा अपना कोई सगा-सम्बन्धी नहीं ? देखो, हम इतने सारे तुम्हारे दोस्त यहां ज्यों-के-त्यों मीजूद हैं। दो चढ़ी सुस्ताओंगे तो दूसरे भी कई उस पहाड़ की ओट से जरूदी ही कपर आयंगे। क्या तुम हमें भूख गए ? क्या अपने और हमारे सिरजनहार को भूख गए ? कहां गया तुम्हारा प्रशब्दमंत्र ? कहां गया तुम्हारा गीतापाठ?

मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोत्तयोः।
न कश्चित् कस्यचित्मित्रं।
न कश्चित् कस्यचिद्रिपुः।
श्रात्मैव द्यात्मनो बंधुःश्रात्मैव रिपुरात्मनः।

यह सब तुन्हों कहते थे न? आज ही सबेरे उस नदी ने तुमसे क्या कहा था? इस पहाड़ को देखकर तुन्हारे दिल में कौनसे विचार आये थे? क्या उन कूजा-कुसुमों की विश्वसेवा का तुम पर कोई असर नहीं हुआ ? क्या नन्दादेवी का दर्शन निष्फला हुआ ? छोड़ दो इस हृदय-दीर्बस्य को! मन के उद्देग को स्थाग दो!" मेरी यह अश्रद्धा कि हिमालय में भी वैराग्य नहीं है, गायब हो गई। बाह्मसृष्टि और अन्त:सृष्टि में तादान्य हो गया और मुक्ते सांति मिली। मैं, आसानी से सी गया।

सबेरे उठकर आगे चले। आज तो उतरना था। जितना चहे थे, उत्तना ही उतरना पदा। रोम के लोगों को अपना महा साम्राज्य गंवाते समय भी इतना दुःख न हुआ होगा। कितनी मुश्किल से चढ़े थे।

लेकिन फिर भी आखिर उत्तरना पड़ा। हिमालय में चलने काएक नया अनुभव हुआ। उपर चढ़ते समय थकावट तो होती है; लेकिन वह चिएक होती है। पर सीधे उतार पर से उत्तरते वक्त जो कष्ट होता है, उससे आदमी की हड्डी-पसली नरम हो जाती है। ऐसे उतार का अनु-भव होते ही मैं बोल उठा—"स्वर्ग तक चढ़ना पड़े तो वह बेहतर है, लेकिन हे विधाता! ऐसे उतारों पर से उत्तरने की सज़ा तो कवापि मेरे 'शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख !"

यहां का यह प्रदेश भी बहुत रमणीय था। हमारे यहां के सरो के पेड़ों समान चीड़ और देवदार के भव्य दृषों की काड़ियां अनुपम छाया का विस्तार करती थीं; लेकिन सच्चा मज़ा तो तब आता जब नीचे गिर-कर स्खे हुए मलाइयों-जैसे पत्तों पर से पैर फिसबते थे। उस चक्त यही समक में न आता कि हुँसें या रोगें।

इस प्रदेश में थोडी-मी खेती भी होती हुई मालूम पडी ; क्योंकि रास्ते में एक छोटा-सा पहाड़ी गांव आया । वहां दो-चार किसान नया अनाज पछोर रहे थे। हवा का नाम भी न था, इसिलए दो आदमी एक चादर से हवा मल रहे थे।

रास्ते में चीड़ के बड़े बड़े फूल विखरे हुए दिखाई दिये। इन फूलों का वर्णन करना असम्भव है। ये फूल नारियल से भी बड़े होते हैं। इनकी पंखुडियों बब्ल की लकड़ी से भी सखत होती हैं। फिर भी यह फूल आकार में बहुत ही सुन्दर होता है। ऐसा लगता है, मानो हरएक डगठल के माथे में से अंगुली के बगबर असंस्य पंखुडियों का एक फ़ब्बारा ही फूट पड़ा हो। लेकिन रंग या सुगंध का तो नाम ही न लीजिये। लकड़ी का हो रंग और लकड़ी की ही बाम। देवदार और चीड़-जैसे वृत्त हिमालय को ही शोभा देते हैं। प्रकृति का विशाल बेभव देखकर मैं दिङ्मूद हो गया, और गाने लगा—

रामा दयाघना, ज्ञमा करुनि मज पाही, रामा दयाघना० कोठिल कोण मी, न जाणिला हा पत्ता श्राजविर श्रज्ञानें, मिरविली विद्वत्ता, देहात्मत्वाची स्थिति माली उन्मत्ता । येउनि जन्मा रे! व्यर्थ शिणविली श्राई, हेंचि मर्नि खाई—

रामा द्याघना०

श्रियांत्—हे दयाधन राम, मुके चमा करके मेरी रचा करो। मैं कहाँ का कौन हूँ, यह न जानते हुए श्राजतक श्रज्ञान से बिद्वता बघारता रहा। देहारमस्य की स्थिति उन्मत्त हो गईं। मैंने पैदा होकर माँ को व्यर्थ ही कष्ट दिया। यही बात दिख को चुमती है।

सचमुच ही निकम्मा जीवन बिताकर मैंने अपनी माता की अपने भार से मार ही डाला था। केवल जननी को ही नहीं, जन्मभूमि को भी। मुक्ते अपने अतीत जीवन से मन-ही-मन घृणा हुई। अज्ञानवश मैं विद्वत्ता की शेली बघारता था; खुद अंधकार में रहकर लोगों के सामने प्रकाश की बातें करना था।

में श्रपना भजन श्रागे गाने लगा-

करुणासागरा ! राघवा रघुराजा ! विषयी पांगलां नका करूं जीव मामा। भुलुनि प्रपंचा रे, श्रमुनि भ्रमुनि ठायीं ठायीं, हरुनि वय जाई—

रामा दयाघना०

श्चर्यत्—हे करुणासागर राघव रघुराज, विषयों से मेरे प्राण श्चर्यंग न बनाइये ।...श्चरे, इस प्रधंच में फॅसकर जगह-जगह श्वमित श्रोर श्रमित होकर श्रायु चीण हो जाती है। हे द्याघन राम...!

भजन की धुन सवार हो गई। मैं उच्च स्वर से जलकार रहा था। भागे यह चरण श्राया—

सच्चित्मुख तो तू परब्रह्म केवल, सच्चित्सुख तो तू परब्रह्म केवल। सामनेवाले पहाड़ ने एकाएक गर्जना की— सच्चित्सुख तो तू परब्रह्म केवल।

हिमालय की वह मेघ-गम्भीर गर्ज ना मुक्ते तो अशरीरिणी वाणी प्रतीत हुई। सचमुच हो मैं सन्चित् सुलात्मक परब्रह्म हूं। मैं इसे भूजता हूं, इसीलिए पामर बन जाता हूं। ज़रा देखी तो, यह धीर- गम्भीर हिमालय किस प्रकार सच्चित्सुख की समाधि का उपभीग कर रहा है। इस बर्फ की देखी। गरमी चौर जाड़ा दोनों इसके लिए बराबर हैं! देखी, इस विशाल चाकाश की देखी! कितना शांत चौर चलिप्त है! क्या मैं इससे भिन्न हूं?

मुक्त पर बहुँत की मस्ती सवार हो गई। इस लिए पीउड़ा कब धा गया, इसका मुक्ते भान भी न रहा। पीउड़ा के पानी की बड़ी तारीफ सुनी जाती है। इयरोगी यहांका पानी ख़ास नौर पर मंगाकर पीते हैं। पीउड़ा में हमने भोजन बनाकर खाया, थोड़ा खाराम किया बीर खागे बड़े। फिर उतार। मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। इस लिए फिर यह वृत्ति जामत हुई कि मैं देहचारी हूं। धीरे-धीरे मैं फिर खास-पास की सुन्दरता निहारने लगा।

हिमालय की खेती देखने लायक होती है। जहां बैटी और चौड़ी पहाड़ी होती है, वहां चोटी से तलहटी तक दो-दो चार-चार हाथ चौड़ी सीढ़ियों के समान क्यारियां बनाते और उनमें हाथ से खोदकर अनाज बोते हैं। इन खेतों का दश्य नदी के पक्के घाट के समान दीख पडता है।

जहां उतार ख़त्म हुन्ना, वहीं एक क्लता पुल न्नाया। उस पुल को 'लोधिया का पुल' कहते हैं। पुल के नीचे के पत्थर देखने सायक हैं। नदी के प्रवाह से घिसे हुए पत्थरों का भाकार बहुत सुहावना दिखाई देता था। जहां पानी के भंवर पढ़ते हैं, वहां तले के खुले पत्थर भी गोल-गोल चक्कर काटकर तले के पत्थरों में जो गहरे-गहरे गढ़े बनाते हैं, उनका दृश्य मनोवेधक होता है।

इस पुल के नीचे मैंने एक सांप देखा। यहां इसका उल्लेख इस-लिए कर रहा हूं कि हिमालय के घने ज नलों मे और दूसरे भिनन-भिन्न प्रदेशों में मैंने जो दो-तीन हज़ार मील की यात्रा की, उसमें सिर्फ दो सांप देखने में घाये। एक यहां, दूसरा गंगोत्री के पास। घन फिर चदाई शुरू हुई। दूरी पर एक पहाड़ी शहर दिखाई देने लगा। यह त्रक्षमोद्दा था या ग्रुक्तेसर, मैं इसका निरचय नहीं कर सका। सांम होने लगी श्रीर श्रालिर हम श्रवमोड़ा के पास पहुंचने लगे। वहां एक चुंगी-घर था। वहीं इसने एक कैलगाड़ी की जीक देखी। हिमालय में बैलगाड़ी की बीक सभ्यता की परिसीमा समग्री जाती है हमारे यहां की किसी राज-धानी में संगमरमर का कोई रास्ता हो तो उसके विषय में लोग जिस उमंग और भदब के साथ बोलते हैं. उसी उमंग और भदब से वहादी लोग इस 'कोर्ट रोड' के विषय में बोलते हैं। बग़ल ही में मुसलमानों का क्रविस्तान था। पर्वत की वस्य शोभा में ये सफ़ोर-सफ़ोर कर्ने भोंडी नहीं लगली थीं। अक्सर मुसलमान इदरत की शोभा विगाइते नहीं। सांम के समय येक्क व ऐसी सगती थीं मानो चरागाह से जौटी हुई गायें भाराम से बैठी-बैठी जुगाली कर नही हों। ३७ मील की यात्रा कुशलपूर्वक की ; लेकिन आब्रिर हम रास्ता भूत गए। हमने अलमोड़ा की आधी परिक्रमा की। रास्ता छोड़कर लोगों के आंगनों में से होते हुए और अनेक घूरे खुंदते हुए श्रंत में हम सात बजे बाज़ार में पहुंचे। बाज़ार का रास्ता परथरों से पटा हुआ है । वहाँ 'हिल-बाइज़ स्कूल' का रास्ता पूछ्टे-पूछ्ते इस भ्रपने एक मित्र के मकान पर पहुंचे।

# मुभसे सब अच्छे

### घनश्यामदास बिङ्ला

मुक्ते सबेरे टहलने की आदत है। श्रातःकाल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन दे देती है। जब-जब मैं घर पर रहता हूं, सबेरे का भ्रमण एक प्रकार का नियम-सा हो गया है। एक रोज़ सबेरे टहलने निकला तो वायु की परमार्थ-वृत्ति पर विचार करने लगा।

पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा, यह वायु कितने परिश्रम के बाद वहां पहुंची होगी! कहांसे चली, कितना उपकार किया, इसका खंदाजा कीन लगाये? भारत का पश्चिमी सागर यहांसे करीब ६०० मील होगा; किन्तु इसके आगे अफ्रीका तक केवल निर्जन समुद्र- ही-समुद्र है। सम्भवतः उमसे भी पश्चिम और पश्चिमतर के प्रदेशों से पहाड़ियों, निदयों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव-जन्तुओं को जीवन देती हुई यह वायु यहां पहुंची होगी, और अब यहां के लोगों को सुख देती हुई अपने कर्त्तव्य-पालन के लिए, शांत भाव से पूर्व प्रदेशों की ओर अग्रसर होगी।

भैंने सोचा, यह हवा इतनी सेवा करती है फिर भी श्रव्यवारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती ? हवा से मैंने कहा, "हवा ! तुम संसार का इतना उपकार करती हो; किन्तु तुम्हारी सेवा की ख़बर मैं श्रव्यवारों मे तो कभी नहीं पढ़ता? तुमको चाहिए कि जो थोड़ी-सो बात करो, उसको बढ़ा-चढ़ाकर श्रव्यवारों में छुपा दिया करो।" हवा ने पूछा, "कीनसा ऋखबार अच्छा है ?"

मैंने कहा, "हिन्दी-श्रंप्रेजी के बहुत-से अखबार है! सभी में अपनी प्रशंसा छुपाया करो।"

हवा बोली, "क्या सूर्यलोक एवं चन्द्रलोक में भी तुम्हारे यहांके अख़बार जाते हैं ?"

मैंने कहा, ''वहां तो नहीं जाते ।''

हवा ने मेरी मुर्खता पर हँस दिया और कहा, "तुम पक्के कूप-मंड्रक हो। तुम्हारे लिए थोड़े-से लोग ही ब्रह्माएट हैं। मैंने तो प्राणिमात्र की सेवा का बत ले रखा है और मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृद्य। वहां सब खबरें अपने आप पहुंचती हैं—भली-बुरी सभी बातें वहां कुपती रहती हैं। किसी बात का वहां पच्चपात नहीं। किसीके कहने से वहां कोई खबर नहीं छापी जाती है। सच्ची खबरें वहां स्वयं छुप जाती हैं। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं कि विज्ञापनबाज़ी के दलदल में फंस जाऊं। निस्स्वार्थ भाव से प्राणिमात्र की सेना करना, यही मेरा धर्म है और मेरे स्वामी को भी यही प्रिय है। अच्छा हो तुम भी मेरा अनुकरण करो।"

हवा की यह स्पष्टोक्ति मुक्ते बड़ी बुरी लगी। मैं और हवा-जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं? मन में आया कि एक व्याख्यान ही काद दूं। अलबारों में तो उसका अतिरंजित विवरण छुप ही जायगा; किन्तु हवा को तो 'लगन .लगी प्रभु पावन की' ! उसे मेरा व्याख्यान सुनने की फुरसत कहां? वह तो—"कामये दु:खतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्—" गानी हुई शीघता से चल निकली।

तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊँट पर उतार दिया। बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊंट महाशय अपनी धकान मिटाने के लिए हाथ-पांव पीट-पीटकर धूल उछाल रहे थे। मैंने गई से तंग आकर, कोध में, ऊंट से कहा, "तुम बड़े गंवार हो। ज़रा भी तमीज़ नहीं है। पशु ही जो उहरे। हम लोग जिन गस्तों में होकर निकलते हैं, उनमें गरीब मनुष्य भी किनारे खड़े होकर, मुक्कर, हमें प्रवाम किया करते हैं। हम जब-जब टहलने जाते हैं तब-तब हमारे लड़ेत नौकर रास्ते में खलने-वालों का नाकों दम कर देते हैं। तुमने हमें मुक्कर प्रयाम करना तो दूर रहा, उस्टा भूल उज्जालना ग्रुरू कर दिया। इसीसे मालूम होता है कि तुम गंवार भी हो श्रीर एष्ट भी।"

इस पर ऊंट ने ऋपना ग्यायाम तो बन्द कर दिया; पर वह मेरी बात सुनकर खिल-खिलाकर हैंस पदा। बोला, "तुम मूर्ख तो हो ही, किन्तु ऋभिमानी भी हो। अभी तो तुम पवन को उपदेश देने की एष्टता कर रहे थे। पवन तो आदर्श सेवक है, ईश्वर-भक्त है। उसने तुन्हें कुछ नहीं कहा; किन्तु सुभे उपदेश देने की एष्टता न करना। बस, यह समम लो कि तुम सुमसे बहुत गये-बीते हो।"

मैंने कहा, "अंट, तू पशु होकर मनुष्य को उपदेश दने चला है! मुक्ते तेरी बुद्धि पर तरस श्राता है!" अंट की मुखाकृति गम्भीर हो उठी। श्रांखों में तेज चमकने लगा। श्रपने नयनों को फटकारकर उसने कहा, "क्या केवल मनुष्य-देह मिलने ही से मनुष्य श्रपने को मनुष्य कहने का श्रिषकारी हो जाता है? क्या श्रीरंगज़ेब, नादिरशाह, महमूद शंजनी, हत्यारा श्रब्दु शीद या कंस, दुर्योधन श्रीर ऐसे-ऐसे श्रनेक श्रपने को मनुष्य कहने के श्रिषकारी हो सकते हैं? श्रीर उन्हें मनुष्य-देह मिल गई, इसी बिरते पर क्या वे श्रपने को हम पशुश्रों से अंचा समम सकते हैं? यदि तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि को हज़ार बार धिक्कार है!"

मैं कुछ ठरवा पढ़ गया। मैंने कहा, "भाई ऊंट, उन पापी मनुष्यों की बात न करो। वे नर-राश्वस थे; किन्तु मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि अपनी समस्य में मैं तुमसे कहीं श्रन्छ। हूँ।"

अंट फिर हंस पड़ा। कहने खगा, "अध्छा,जरा बता तो दो, तुन्हारे झंतर समस्ये कीन-सी अध्छी बात है ?" में सोचने सगा, क्या बताऊँ ? आख़िर मुक्तमें कीन-सी अच्छी बात है, जिसका मैं गर्व कर सकूँ ? अस्यन्त साहस करके मैंने द्वी ज़्यान से कहा, "अच्छा तो देखो, तुम जानते हो, मैं स्वागी सोगों से कितना प्रेम करता हूँ, खादी पहनता हूँ, यह क्या कुछ कम है ?" ऊंट ने गर्व के साथ कहा, "इसमें गर्व करने की क्या बात है ? मुक्ते देखो, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता !" मैंने कहा, "और सुनो, में भोजन भी सादा खाता हूँ, भिर्च-मसाले नहीं खाता ।" ऊंट ने कहा, "अच्छा स्थाग किया ! मुक्ते तो देखों कि केवल सूखी पत्तियाँ ही चवाकर रह जाता हूँ ।" मैंने कहा, "मैंने तो गृहस्थाश्रम का भी त्याग कर दिया है ।" ऊंट ने कहा, "सुक्तमें प्रवेश ही नहीं किया । मैं तो बहाचारी हूँ ।" मैंने कहा, "मुक्तमें ईर्प्या द्वेष अधिक नहीं, भूठ बहुत कम बोलता हूँ, सो भी अनजान में । रोष भी कम आता है।" ऊंट ने कहा, "इसमें कीन-सी बढ़ाई की बात है ? मुक्तमें न ईर्प्या है, न द्वेष और न कोष । सूठ तो जीवन में कभी बोला नहीं।"

मैंने कहा, "मुक्तमे सेवा-वृत्ति है।"

ऊंट ने कहा, "इसका नम्ना तो हम रोज़ देखते हैं। कल एक पीजा बछदा रो रहा था; क्योंकि उसकी माँ का दूघ नित्य-प्रति तुम पी लेते हो। बछदा तृण खाकर जीवन-निर्वाह करता है। उस दिन, सुनते हैं, तुमने एक घोड़े को भी दौड़ कराकर मार ढाजा। शहर के तमाम घोड़ों में इसी बात की चर्चा थी। उनकी एक विराट् सभा हुई थी, उसमें मृतक के प्रति सहानुभूति और तुम्हारे प्रति ध्यास्चक प्रस्ताव भी पास किये गए थे। न मालूम इस प्रकार तुमने कितने उंटों, घोड़ों और बैंजों को कष्ट दिया है। कितने पशुष्मों को लंगड़ा किया है! कितनों को अपनी मोटर के घक्कों से गिराया है! अच्छा सेवा का दम भरने चले हो! मुक्ते देखों, न कपड़े पहनता हूँ और न जिह्ना-स्वाद का नाम-मात्र भी सम्बंध है। केवल स्थे तृष्ण खाता हूँ। फिर भी बेंत, कोड़े

धौर ठोकरें खाता हुआ नम्नतापूर्वक तुम बोगों को सेवा करता हूँ । इसी को सेवा-व्रत कहते हैं । तुम बोगों से सेवा कैसे सम्मव है ? पहनने के लिए तुम्हें कीमती वस्त्र चाहिए, खाने के लिए सुस्वादु भोजन, सेवा के लिए नौकर, रहने के लिए महल, टहलने के लिए अच्छे वाहन या मोटर । सफर करते हो तो मनों सामान एवं सुख-सुविधा की सामप्रियां साथ में चलती हैं और तुम्हारे लिए बोमा ढोना पढ़ता है हमको । ध्रकाल पड़ता है तो हम लोग भूखों मरते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता; किन्तु तुम्हारे बगोचो की फुलवाड़ी को सरसन्त्र रखने में ही माम के ध्रनेक बेलों को गांति नष्ट हो जाती है । हम लोग प्रायः श्रव्यखारी रहते है ; किन्तु सुनते हैं, तुम्हारा मनुष्य-समाज इस विषय मे बड़ा पतित है । शर्म की बात है कि इस पर भी तुम अपने को हमसे श्रेष्ठ समस्ते। "

ऊंट की बात मेरे हृदय में जुभ गई। मुक्ते ग्लानि होने लगी। अन्तरात्मा कहने लगी, "मूर्ख, तू ऊंट से भी गया-बीता है।" पास में खड़े हुए करील के वृत्त ने सिर हिलाकर कहा, "ऊंट सच कहता है।" तब मैंने कहा, "प्रभो! मुक्ते ऊंट जितना आत्म-बल हो।"

सहसा श्राकाश में बिजली चमकी। मेघ गर्जा। सननेवालों ने सुना। कहनेवालों ने कहा—

> "मो सम कौन कुटिल खल कामी? जेहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो निमकहरामी! मो सम कौन कुटिल खल कामी?"

किसीने कहा, "कहनेवाला और सुननेवाला दोनों एक हैं।" किसीने कहा, "यह श्रन्तनीद है।" मैंने चिरलाकर कहा, "सुमस्से सब अच्छे हैं।"

## भदन्त त्रानन्द कौसल्यायन

जैसे जीवन-पथपर, वैसे ही साधारण सहक पर, श्रादमी के लिए श्रकेले चलना कठिन है। कोई ठहरकर किसी पीछे श्रानेवाले का साथी हो लेता है, कोई चार क़दम तेज़ चलकर श्रागे जानेवाले का।

महा किव ने गाया है---

"यदि तोर डाक शुने केंद्र न आसे तबे एकला चलो रे! एकला चलो रे!"

श्रयात —यदि तेरी श्रावाज सुनकर कोई साथ नहीं श्राता तो श्रकेला चल ! श्रकेला चल ।

लेकिन मुक्ते उस दिन किसीको आवाज़ देने की भी फ़ुर्सत नहीं थी। किसी साथी की माशामयी प्रतीचा में मैं ज़रा दम लेने के बहाने भी न ठहर सकता था। कारण ? उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। मैंने निश्चय किया था अपनी चलने की सामर्थ्य की परीचा करने का। चलना तो उन दिनों मेरा रोज़ का काम था; लेकिन मैं जानना चाहता था कि एक दिन में मैं ज्यादा-से-ज्यादा कितना चल सकता हूं।

कहना न होगा कि अपना सामान मैं खुद उठाये था। कंधे पर एक हल्का कम्बल और हाथ में टीन की एक छोटी बालटी। इनके अलावा कोई गज़-डेंद-गज़ खहर का एक दुक्बा, जो धूप लगने पर छतरी का काम देता, नहाने के समय घोती का, भिचा मांगकर खाने के समय पात्र का और सोने के समय बिस्तरे का। हाँ, कोई चीज़ बांधकर ले चबाने के समय सूट-केस का भी काम वही देता था। रास्ते चक्कते प्यास लगती। कुछ देर ठहरकर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है। मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता। पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। एक बार सन् १६२२ के कांग्रेस चान्दोलन के दिनों में मैं चौर मेरा एक साधी तीन धंटे में घटारह मील दौड़कर गिरते-पड़ते कांग्रेस की एक बैठक में इस उहे श्य से पहुँचे थे कि कहीं हमारी चानुपस्थित के कारण "सिविल-नाफर-मानी" का प्रस्ताव पास होने से रह न जाय। उस दिन की याद थी। मैं भागा जा रहा था। चक्रसोस यही था कि दिन सर्दियों के थे, जो सभी धानुचों को तरह सिकुड़कर काफ़ी छोटे हो गये थे। गर्मी में तो चलने की बहार रात में रहती है चौर कहीं चाँदनी रात हुई तो ऐसा मज़ा चाता है, जै सा चन्द्रिका की छटा में ताजमहल की परिक्रमा करने में। लेकिन सर्दी मे स्रेरज का इयना चौर यात्री की शामत चाना, दोनों बार्वे एक साथ होती हैं चौर ख़ासकर ऐसे यात्री की, जिसके पास चोदने को पर्याप्त कपड़े न हों, रात काटने का कहीं टिकाना न हो, भरोसा हो तो सिर्फ ईश्वर का।

रास्ता चलते लोगों से मैं पूछता, "क्यों भाई! आगे कोई ठहरने लायक गाँव है ?" लोग किसी गाँव का नाम बतलाते। मैं वहां न ठहरता। यही लालच था कि दो-चार मील और हो जायँ। आगे एक कस्त्रे का पता लगा। सोचा, आज वहां तक तो ज़रूर पहुँचेंगे। रात हो चले थी। चलने की गर्मी मे मर्दी लग तो नहीं रही थी; लेकिन पड़नी शुरू हो गई थी और उत्तरोत्तर बद रही थी। तब भी उस ज़रूने तक पहुँचने को भुन थी। इसके सिवा दूसरा चारा भी क्या था? कोई नुसरी बस्ती भी आस-पास हो? वही एक बस्ती थी—वह मी पता खगा कि मुपलमानों को। एक पहाड़-सा टूट पड़ा। क्यों न टूट पबता, जब मुक्ते बचपम से यह शिका मिली थी कि मुसललमानों का न केवस धर्म हमसे भिन्न है, बिक्त समाज भी। पहले तो मैं किसो मुसलमान का दरवाड़ा खटलाटों का साहस ही कैसे

करता, चौर यदि साइस करता तो क्या चातिथ्य पाने की चाशा रख सकता था ?

किसीने बताया कि उस करने में एक हाई स्कूल है. उसके हेड मास्टर हैं एक जैनी । बस क्या था ! जान-में जान आई । धर्मशालाएँ बनवाने में किनका अध्वल नम्बर है ? जै नियों का । मन्दिरों के बनवाने में कौन पहली पंक्ति में खड़े होंगे ? जैनी। इस तरह की बातें रास्ते भर मन में बाती रहीं बीर मैंने सोचा कि वित मिलेगा तो गरमागरम पानी से न्येर घोऊँगा। हो सकता है, गरम तेल भी मलने को मिल जाय । श्रीर कहीं गरम दृष मिल गया तो क्या कहना ? ३४-३६ मील का सफ़र कर चुकने पर, थककर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जरुदी उठने की आशा मन में न रहने पर ऐसी इच्छा क्या अन-धिकार चेष्टा समभी जायगी ? जो हो, उस रात में ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन हेडमास्टर साहब के बंगले पर जा पहुंचा। बंगजा करने से नाहर था-ऐसे ही जैसे किसी भी शहर में सिविल लाहन के बँगले । अँधेरे मे दो-चार घर श्रास-पास दिखाई दिये । हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुँचकर मैंने बैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाज़े पर देता है। "हेडमास्टर साहब, हेड मास्टर साहब" ---कहकर पुकारा । दरवाजा खुला । अन्दर से एक सञ्जन खालटेन लिये हुए निकले। मुक्ते उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्त-सुरत, कद-क्रामत की क्या निरखता ? वे ही मेरी शक्त की भच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, "क्या है ?"

"मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐसिहासिक महत्त्व के स्थानों को देखने के विद्यार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात्, आज्ञा हो तो, आपके यहाँ काटना चाहता हूँ।"

भाशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, "हर्गिज़ नहीं।"

मेरी सब अन्त गुम हो गई। अपने को सँभासते हुए-ठीक वैसे ही जैसे कोई गिरो हुई पगड़ी संभाते-मैंने निवेदन किया, "बहाँ कोई परिचित नहीं। रात श्रेंचेरी है। पहली बार इस बस्ती में श्राया है। कहाँ जाऊँ ?''

"यहाँ श्रासपास कई चोरियाँ हो गई हैं। इम अपने घर किसीको नहीं ठहरने देते।"

"श्रपने बरामदे में पड़े रहने की श्राज्ञा दे दीजिए। सुबह होते ही मैं श्रपना रास्ता लुँगा।"

"न, ऐसा हो नहीं सकता। बस्ती में एक धर्मशाला है। वहाँ चले जाग्रो।"

"मैं भाज बहुत चला हूँ। थककर च्र हो रहा हूँ। एक क़दम भी भीर चलने की सामर्थ्य नहीं है। फिर इस भूँधेरे में कैसे कहाँ भमशाला को खोजता फिर्स्ट ?<sup>17</sup>

"जा रे, इसे धर्मशाला का रास्ता दिखा हा।"—कहकर हेड-मास्टर साहब ने एक श्रादमी को मेरे साथ कर दिया।

हमें लगी हो कडी भूख श्रीर कोई खिलाना चाहे रोटी का केवल एक दुकड़ा तो हम धन्यवाद्व्वंक उस एक दुकड़े को भी अस्वीकार कर देंगे। कुछ ऐसी ही अवस्था उस समय मेरी हुई। थकावट के दु:ख से भी श्रिधिक दर्द था मर्माहत श्रीभमान का। दो-चार कदम चलकर मैंने उस श्रादमी से किंचित् रोष-भरे लहजे में कहा, "जाश्रो, तुम लौट जाश्रो। जो बीतेगी, सहेंगे। धर्मशाला का रास्ता स्वयं द्वं ड लेंगे।"

श्रादमी शायद यही चाहता भी था। वह लौट गया श्रीर मैं अपनी समझ में धर्मशाला की श्रोर चल दिया, विना यह जाने कि धर्मशाला किस श्रोर है ? पूरव घूमा, पश्चिम घूमां. उत्तर घूमा, दिख्ण घूमा—कहीं कुछ पता न लगा। चारों तरफ़ सडकें थीं, लेकिन सब सड़कों पर श्रम्थकार ! काफ़ी देर इधर-उधर उटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग़ दिखाई दिया। सोचा, वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाय। मैं उसकी श्रोर ठीक इस प्रकार बढ़ा चला जा रहा था, जैसे समुद्र में दूबता हुआ कोई तैराक किनारे की श्रोर। धीरे-धीरे पहुँच ही गया। देखा,

दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा था। दरवाओं पर फिर दस्तक देनी पड़ी। अन्दर से फिर एक आदमी लैम्प किये आता दिखाई दिया। दरवाओं खुलते ही आवाज आई, "क्या है ?" जबतक मैं उत्तर दूँ, भुमें सुनाई पड़ा, "अरे, तुम फिर आगए!" मैंने गईन उठाई। वहीं हैडमास्टर साहब थे, जिनके घर से मैं थोड़ी ही देर पहले अपना-सा मुँह लेकर विदा हुआ था। बात यह हुई कि इधर-उघर घूमते मुमें दिशा-अम हो गया और मैं कोस्हू के बैल की तरह जहांसे चला था, वहीं फिर आ पहुँचा। पृथ्वी के गोल होने का एक अच्छा प्रमाण मेरे हाथ लगा और मेरे निश्चित रूप से चोर होने का हेडमास्टर साहब को।

"दौड़ो ! दौड़ो ! देखो, इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की ओर से आया है।" हेडमास्टर साहब की चिरलाइट सुनकर दो ही चार मिनट में आसपास के लोगों ने मुक्ते घेर जिया। कोई कहता, "पुलिस को बुलाओ।" कोई कहता, "नहीं, थाने में ही ले चलो।" जो कुछ न कहता, वह चार चपत जगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरी अवल हैरान थी। क्या करूँ, क्या न करूँ ? बुरा फँसा था। कैसे विश्वास दिलाला कि में चोर नहीं हूँ। एक ज्ञानार्थी यात्री हूँ। किस्मत का मारा हेडमास्टर साहब के चंगुल मे फँस गया हूँ। जोग कहते थे— "देखिये न! अन्धर है! अभी-अभी निकाला था। फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है।" उन्हें क्या मालूम, जो उनके लिए अन्धर है, वही मेरे लिए महा-महा अन्धर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं, अक्रल मारी जाती है; लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। मैने उसीको साहस के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा—

"देखिए, मैं दूर से चलकर आया हूँ। थकान से चकनाचूर हूँ। श्राप मुसे बैठने के लिए जगह दीजिये श्रीर फिर ठएडे पानी का एक गिलास। फिर बैठकर कृपबा मेरी बात सुन लीजिये। यदि श्राप लोगों को विश्वास हो जाय कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर

अपना श्रादमी दे दीजिये मुके धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए। भीर यदि विश्वास न हो तो थाने से भेज दीजिए, या श्रीर जो चाहे कीजिए।" वे लोग बुरे श्रादमी न थे। श्रीर बुरे श्रादमी में क्या भलाई नहीं होती ? मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया-वैसा ही जैसा गिमयों मे पंचा खींचनेवाले कुलियो को दिया जाता है कि यदि उस पर बैठे-बैठे ऊँवे तो धडाम से गिर पर्वे । स्रौर पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हलके-हलके पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से दो चिद्रियाँ निकालीं। दोनों परिचय-पत्र थे। एक था ग्वालियर-पुरातस्व-विभाग के डाइरेक्टर के नाम और दूसरा निज्ञाम हैदराबाद के प्रधान मंत्री महोदय के नाम । दोनों में मेरा साधारण परिचय था श्रीर यदि वे मुम ज्ञानार्थी यात्री की कुछ सहायता कर सकें तो धन्यवाद के दो शब्द । निज़ाम हैदंराबाद का तो पत्र मैंने ख़ास तौर पर इसिखए ले लिया था, क्योंकि मैंने सुना था कि बिना परिचय-पत्र के पकड़कर जेल में भी डाल दिया जा सकता हैं। तो मैंने अपने दोनों परिचय-पत्र दिखाते हुए कहा, "यदि वे पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ और यदि इन पत्रों के रखने-वाले की चोर न होने की भी कुछ सम्भावना है तो मैं चोर नहीं हूँ।" लोगों की श्रापस में फुस-फुस हुई और चाहे मैं कोई भी होते. निश्चय हुआ मुके धर्मशाला ही भेजन का। वही ब्राइमी फिर मेरे साथ कर दिया गया श्रीर उसके पीछे-पीछे में ऐसे चलने लगा जैसे श्रखाई मं हारा हुआ कोई पहलवान । बस्ती दूर न थी । दिशा-अम न हुआ होता तो मैं भी कब का धर्मशाला पहुँच गया होता। लेकिन अब तो रात काफी हो गई थी । शायद दस बज चुकेथे । ग्यारह भी बज गये होंगे । सर्दियों में रात के नौ बजे ही गरिनयों की आधी रात हो जानी है। दस बजे तक नो कोई चोर-उचनके और दुलिया ही जागते रहते हैं। मैं उस रात चोर भी था, उचका भी श्रीर शायद दुखिया भी । धर्मशाला पहुँचा तब पता लगा कि दरवाझा बन्द हो चुका है और श्रव किसी

तरह नहीं खुल सकता।

"यही धर्मशाला है।" कहकर आदमी मुक्ते छोड़कर खलता बना। श्रव क्या करूँ? कहाँ जाऊँ ? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसीमे रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफी नहीं था तो क्या ? सदीं ज़ोर से पड़ रही थी तो क्या? और कोई चारा ही नहीं था। अंधेरे मे अन्दाज़ करके मैं एक कोने मे बैठ रहना चाहता था कि आवाज़ आई—"कीन हैं ?"

मैंने कहा, "मुसाफ़िर।"

"इतनी रात ग**पे आये** हो ?"

"हाँ, भाई, आज ऐसी ही बीती।"

''हधर आ जाओ। उधर हवा जगेगी।'' कहते हुए उस श्रपरिचित भावाज़ ने सुक्ते श्रपने पास के कोने में बुजा बिया।

"तुम कहाँ से ?"—मैंने पूजा।

"हम तो भिखमंगे हैं। अंधे हैं, दिखाई नहीं देता।"

शंधे भिलमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला श्रवसर था। कितने पैसे मिले ? क्या खाने को मिला ? कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे ; लेकिन मैं तो ब्यग्न था श्रपनी सुनाने के लिए। उस रात सुम्ह पर जो बीती थी, उसे सुननेवाला मिला था पहले-पहल सुमे वही श्रन्था।

श्रथ से इति तक मैंने कह सुनाई। उस सहातुमूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है, वह श्रन्धा मेरी बातें सुनता रहा। रामकहानी ख़त्म हुई तब श्रन्धेरे में टटोलते हुए उसवे पूछा, "कहां हैं तम्हारी टांगें ? उन्हें ज़रा दवा दैं।"

मैंने कहा, "न यार ! रहने दो।"

''ग्रन्छा, यह बनाम्रो, तुम्हारे पास कोई कपदा है ?"

"音」"

"कहाँ है ? मुक्ते दो।"

मेरे पास वही एक साफा था-गज़ हेट-गज़ का टुकदा । मैंने दे

दिया। अन्धे ने अपने हाथों से मेरी टाँगों की टटीक्सा और नीचै से उपर तक कसकर बाँध दिया। उसने कहा, "अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठें रही।" गहरी सहानुभूति दिखानेवाले की आज्ञा का उल्लंधन आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवत बैटा रहा। थोड़ी देर के बाद उसने मेरी टाँगें खोल दीं। रका हुआ खून तेजी से दौरने खगा। मालूम हुआ, थकावट जाती रही। बार्ते करते-करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा, मेरा साथी मुक्तसे पहले ही उठकर चला गया।

### हरिभाऊ उपाध्याय

यदि हम मनुष्यों से पूछें कि संसार मे तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो नरह-तरह के उत्तर मिलेंगे। धन, बैभव, राज्य, पुत्र, संतति, कीत्तिं, मान, सम्मान, पद-प्रतिष्या, मुक्ति, ईरवर-प्राप्ति, शान्ति, सुख, श्रानन्द, ज्ञान, इनमें से कोई एक जक्य वे श्रपना बतावेंगे। मनुष्य संसार या जीवन मे जो कुछ करता है, वह इन्हीं से प्रेरित होकर करता है। विचार करने से ये सब खच्य या उद्देश्य हो भागों में बंट जाते हैं—शारीरिक, भौतिक, या ऐतिहासिक तथा मानसिक, पारमार्थिक या श्राध्यात्मिक। धन से लेकर पद-प्रतिष्ठा तक के उद्देश्य भौतिक व मुक्ति से लेकर ज्ञान तक विषय श्राध्यात्मिक कोटि में ह्याते हैं। यदि मनुष्य के जीवन के इन भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए किसी एक ही सर्वमान्य शब्द का प्रयोग करना चाहें तो 'सुख' कह सकते हैं।

समाज में यह धारणा प्रचलित है कि भौतिक या सांसारिक सुख इसी जन्म के लिए, श्राध्यात्मिक व पारली किक सुख अगले जन्म या इस जन्म के बाद की श्रवस्था से सम्बन्ध रखता है। यह सही हो या ग़लत, यह निर्विवाद है कि मनुष्य जिस तरह का भी सुख चाहता हो, उसके लिए उसे उद्योग या परिश्रम श्रपने वर्त्तमान जीवन में ही करना पड़ता है। जिस लक्ष्य को लेकर वह चलता है, उसीकी सिद्धि में उसे श्रपने जीवन की कृतार्थता मालूम होती है।

यह निश्चित है कि आपको जो कुछ करना है, वह अपने इस छोटे जीवन में तो जरूर हो कर लेना है। आगो दूसरा जन्म मिलनेवाला होगा तो उसमें भी जरूर किया जायगा; परन्तु आप वर्त्तमान जीवन में तो हाथ-पर-हाथ रक्खे नहीं बैठ सकते। साथ ही आपका उद्देश आपके प्रयत्नों से ही सफल हो सकेगा। यदि ईश्वर की कृपा हुई भी तो वह बरसात की तरह एकाएक आकाश से नहीं बरसनी। अतः आपके प्रयत्न के स्वरूप में ही किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा उसके फल की पूर्ति ईश्वर करता है। इस विषय मे आप तदस्थ, उदासीन, निष्क्रिय या गाफिल उसी दशा मे रह सकते हैं, जब आपने ऐसा कोई लच्य या उद्देश्य अपने जीवन का नहीं बनाया हो, या उसे छोड़ दिया हो।

सुख चाहे सांसारिक हो या आक्षिमक, बहुत कम मनुष्य संसार में ऐसे मिलेंगे, जिन्हें उस सुख की यथार्थ करपना हो, उस सुख के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो। अधिकांश लोग तो रूढ़ि या परम्परा या अपने संस्कारों के अधीन होकर प्रायः अन्धे की तरह इनमें से जो वस्तु उन्हें प्रिय लगती है, उसकी प्राप्ति या सिद्धि के पीछे पड़ जाते हैं। इस तथा तरसम्बन्धी अन्य आनुषंगिक ज्ञान के अभाव में ही वह उसके लाभ से वंचित रहता है व सुख की जगह दुःख को पल्ले बांध लेता है। आज यदि संसार में हम पूलें कि तुम सुखी हो या दुखी तो अपने को दुखी की श्रेणी में रखनेवालों की संख्या बहुत बड़ी मिलेगी। प्रयत्न सब सुख का करते हैं, पर पाते हैं अधिकांश में दुःख ही। यह संसार का बड़ा भारी आश्चर्य है। मनुष्य नित्य इसका अनुभव करता है, परन्तु इसका मूख खोजकर उसका सही हलाज करने वाले बिरले ही होते हैं।

जबसे सृष्टि में मनुष्य जीवधारी पैदा हुआ है तबसे उसने नाना प्रकार से विविध साधनों तथा विधानों से सुख-सिद्धि के प्रयस्न किये हैं। उसका श्राजतक का सारा कार्यक्रम— इतिहास— इसी उद्योग का साची है। भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं, संस्थाएं, संस्कृतियां, राज्य, धर्म, काव्य, साहित्य, कला, उद्योग, व्यवसाय, शिचा, ज्ञान, तस्व, श्राचार व तंत्र सब उसके इस उद्देश्य की पूर्ति के साधन-स्वरूप निर्माण हुए हैं; परन्तु मनुष्य कहीं कोई ऐसी ग़लती जरूर कर रहा है, जिससे वह श्रपने मूल उद्देश्य से श्रवतक बहुत दूर रहा है श्रीर उसके बजाय न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बिक्क सामाजिक व राष्ट्रीय जोवन में भी नित्य दु:ख, कलह, वैमनस्य, ईर्प्या, हिंसा, श्रत्याचार के दर्शन हो रहे हैं। इसका मूल हमे खोजना ही होगा। जहां-जहां श्रपनी गलतियां मालूम हों, उन्हें दुरुस्त करना ही होगा।

इस गलती को पकड़ने में हमे सहू लियत होगी यदि हम पहले अपने को यह समकायें कि जिस चीज के अर्थात् सुख के पीछे हम पढ़े हैं, वह असल में है क्या ? जब उसका असली स्वरूप समक में आ जायगा तो फिर उसके सही साधन व उसके शास करने की रीति या पद्धति पर विचार करना आसान हो जायगा और तब हम अबतक के भिन्न-भिन्न प्रयन्नों की समालोचना व उसके साथ तुलना करके नुरन्त देख सकेगे कि गखती कहां व किस तरह की हुई है। फिर हमें उसका उपाय खोजने में सुगमता होगी।

सुख का स्वरूप समक्त का यान करते हैं तो प्रश्न उपस्थित होता है कि सुख किसे होता है व किस स्वरूप में होता है। फिलहाल हमने मनुष्य-जीवन के ही प्रश्न को हाथ में लिया है, अतः उसीकी मर्यादा में इस प्रश्न का उत्तर पाना है। सुख किसे होता है, आदि प्रश्न पर विचार करने लगते हैं तब यह जिज्ञासा होती है कि सुख मनुष्य के शारीर को होता है, मन को होता है या आत्मा को होता है? सुख उसे अपने भीतर से होता है या बाहरी जगत से? जहां-कहीं से मिलता हो, किस विधि से, किस रूप में आता है? मनुष्य के ज्ञान व अनुभव के आधार पर हम इसका उत्तर मिल सकता है। जिसे हम सुख कहते हैं, वह लड्डू, फल, किताब, मूर्ति या स्त्रों की तरह कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है कि सीधे-सीधे उसके आकार-प्रकार का वर्णन करके उसका परिचय दिया जा सके। वह एक प्रकार की भावना या वेदना अर्थात सम्वेदन है, जो वर्णन से परे है और केवल अनुभव किया जाता है। अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मनुष्य सृष्टि के विविध पदार्थों के ज्ञान व स्वाद को पाता है। जो ज्ञान या स्वाद उसे रुचिकर, अच्छा या थिय लगता है वह उसके लिए सुखदायी होकर सुख कहलाता है। जो अरुचिकर या बुरा लगता, है वह दु:खमय होकर दु:ख कहलाता है।

श्रब प्रश्न यह है कि इन ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान या स्वाद मन्ष्य को मिला, वह उसके शरीर के भीतर जाकर कहां व किसको मिला ? सभी अपने अनुभव से यह कह और समक सकते हैं कि हमारे मन को मिला श्रीर हमारे मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तुश्रों में संचारित होकर मिला। यदि यह मन नामक इन्द्रिय या वस्तु शरीर में न हो तो मनुज्य के लिए बाहरी जगतके पदार्थों का ज्ञान व सुख अनुभव करना कठिन हो जाय । इसके विपरीत मन मे यह श्रद्भुत शक्ति है कि वह ज्ञानेन्द्रियों की सहायता के बिना केवल करूपना से भी सख-दु:ख को प्रह्मा व प्रानुभव कर सकता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य-शरीर में बाहरी इन्द्रियों की अपेक्षा भीतरी इन्द्रियों की महिमा का मूल्य अधिक है। इसलिए मन मनुष्य की भीतरी व बाहरी तमाम इन्द्रियों का राजा कहा गया है श्रीर यह माना जाता है कि हमारे सुख-दु:ख का सम्बन्ध प्रधानत: हमारे मन से है, न कि शरीर से । श्रव हम उस नतीजे पर पहुँचे कि सुख-दुःख एक भावना है। इससे यह सिद्ध हुन्ना कि सुख-दुःख श्रपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता महीं रखते और शरीर या इन्द्रियां उसका एक साधन हैं; परन्तु उसके भोगने या उसका श्रानन्द लेनेवाला वास्तव में हमारा मन है। मनुष्य के मन में भावना उसके संस्कार के श्रनुरुप बनती या उठती है श्रीर प्रत्येक मनुष्य के संस्कार भिन्न-भिन्न होते हैं। यही कारण है कि जो मनुष्यों की सुख-दु:ख-सम्बन्धी भावनाश्रों में श्रन्तर पढ़ता व रहता है। एक मनुष्य जिस बात में सुख या हर्ष का श्रनुभव करता है, उसीमें दूसरे को दु:ख या शोक का श्रनुभव होता है। जुदा-जुदा रंग-रूप, रम में जो जुदा-जुदा मनुष्यों की प्रीति या श्रमीति होतो है, उसका भी कारण उनके भिन्न-भिन्न संस्कार ही हैं। इन संस्कारों के योग से मनुष्य का स्वभाव बनता है श्रीर जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, वैसी ही रुचि श्रीर श्रहचि, श्रदा श्रीर श्रश्रद्धा बनती रहती है।

मतुष्यों की सुख-संबंधी, रुचि-श्ररुचि व साधन चाहे भिन्त-भिन्न हों, पर सुख का श्रनुभव सबको एकमा होता है। सुख के इस श्रानंद-श्रनुभव की मात्रा मे फर्क हो सकता है; परन्तु उसकी किस्म में, मस्तो में, कोई फर्क नही रहता। एक व्यक्ति संगीत के सुमधुर स्वरों में जो श्रानन्द श्रनुभव करता है, वही दूसरा किसी सुन्दर दश्य व पविश्र भाव से कर सकता है। जो हो, मुद्दे की बात यह है कि जब कि सुख का सम्बन्ध मुख्यतः मन से है तो हम उसे मन में न पाकर बाहर से पाने का इतना भगीरथ प्रयत्न क्यों करते हैं? क्या यह संभव नहीं है कि मन श्रोर सुख के बाह्य साधनों की यह सीमा सदा याद रक्खें श्रीर साधन को ही सुख समस्तने की भूख न करें?

यहां कोई यह प्रश्न कर सकता है कि सुख चाहे वस्तुश्रों से मिलता हो, चाहे मनुष्य अपने मन के भावों से प्रह्मा कर लेता हो, श्रश्नीत सुख चाहे वस्तुगत हो, चाहे व्यक्तिगत या भावगत हो, वह रहता कहाँ है, श्रांता कहाँ से है व श्राकर फिर जाता कहाँ है ? यदि वह बाहरी जगत् से हमारे भीतर प्रवेश करता है तो वहाँ उसके रहने का स्थान कौनसा है ? यदि हमें अपने मन में व भीतर से ही प्राप्त होता है तो वहाँ कहाँ से श्राता है ? यह सवाज तो साथ में इस प्रश्न जैसा है कि संसार की समस्त वस्तुए व भावनाए वास्तव में कहाँ से श्राती हैं ? कहां जाती हैं ? इन सबका उद्गम श्रवग-श्रवग है या कोई एक है ? सच पृद्धिये

तो हमारा सारा अध्यात्म-ज्ञान ऐसी ही जिज्ञासाओं के फलस्वरूप उत्पन्न ब प्रकट हुआ है। इसका उत्तर देने के खिए हमें अध्यात्मशास्त्र या ब्रह्मविद्या में प्रवेश करना होगा। यहाँ तो सिर्फ इतना जिख देना काफी होगा कि जिस परमात्मा, तत्त्व या शक्ति में से यह सारा ब्रह्माएड प्रकट हुआ है. उसीमें सृष्टि के तमाम पदार्थ व भाव समाये हुए शहते हैं. उसीमें से वे प्रकट होते हैं और फिर समय पाकर उसीमें लीन हो जाते हैं। जब वे प्रकट होकर रहते हैं तब भी उस महानू शक्ति के दायरे से बाहर नहीं जाते । प्रकट व अप्रकट दोनों अवस्थाओं में वे उसी शक्ति की सीमा या चेत्र में रहने हैं, कभी व्यक्त दशा में कभी श्रव्यक्त दशा में। जब व्यक्त दशा में होते है तब उन्हें हम याती श्रपनी इन्द्रियों द्वारा प्रहण करते हैं या मन के द्वारा श्रनुभव करते हैं। जैसे विजली अन्यक्त दशा में ब्रह्माएड में फैली हुई है। कुछ साधनी व उपकरणों से ग्रहण कर हम उसे प्रकट रूप में लाते हैं। अप्रकट होकर फिर वह अपने असली अव्यक्त रूप में व स्थान-आकाश मे, लीन ही जाती है. श्रिप जाती है। उसी तरह अच्छे-बुरे, सुख-दुःख, हर्ष-शोक श्चादि के सब भाव इन्द्रिय-रूपी उपकरणों से हमारे मन पर एक प्रकार से ब्यक्त होकर श्रमुभूत होते हैं श्रीर कुछ समय उहरकर फिर श्रपने पूर्व श्रव्यक्त रूप में लीन ही जाते हैं। संसार का कोई ज्ञान, कोई श्रनुभव, कोई भाव. कोई पदार्थ, कोई-तत्त्व, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो इस परमात्म-शक्ति के प्रभाव-संत्र से बाहर हो।

जब मन को बहुत सन्तोष, समाधान मालूम होता है, उस श्रवस्था को वास्तविक सुख की श्रवस्था कह सकते हैं। सन्तोष जब उमता धारण करने जगता है तब उस श्रवस्था को श्रानन्द कह सकते हैं। श्रानन्द या शोक, ये दोनों सिरे की श्रवस्थाएं हैं श्रीर सुख मध्यम श्रवस्था है। इसका सम्बन्ध चित्त के उद्दोक से नहीं, बल्कि समता से है। चित्त की श्रत्यन्त सम श्रवस्था में ही मनुज्य को पूर्ण सन्तोष, समाधान या सुख श्रनुभव होता है। जब हम किसी भी निमित्त से श्रत्यन्त एकामता या तन्मयता का श्रमुभव करते हैं तो उस समय हमारे मन की श्रवस्था बहुत समता में रहती है। श्रतः जब किसी कारण से मन चंचलता या विकार को खोड़कर स्थिरता या समता का श्रमुभव करने लगता है तब उसे सुख का ही श्रमुभव कहना चाहिए। इसके विपरीत दु:ख का श्रमुभव हमें तब होता है जब हमारा मन किसी धक्के से श्रम्मी साम्यावस्था छोड़कर ढांवाडोल होता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक लौट लगाता है। हम यह कह सकते हैं कि चिक्त की समता सुख की व व्याकुलता दु:ख की श्रवस्था है। श्रापके पास सुख के तमाम सामान मौजूद हों, पर यदि श्रापका मन शान्त, स्थिर, स्वस्थ या सम श्रवस्था में नहीं है तो ये सामान श्रापको सुख नहीं पहुँचा सकते। इसके विपरीत यदि दु:ख या कष्ट की श्रवस्थाओं में श्राप हों, पर यदि श्रापका मन स्थिर व शान्त है तो श्राप उस दु:ख को श्रमुभव नहीं करेंगे। उसका श्रसर श्राप पर नहीं होगा।

इसका शर्थ यह हुआ कि यदि सचमुच हम अपने जीवन का उह रेय पूर्ण करना चाहते हैं या यों कहें, सुख शास करना चाहते हैं तो हमें श्रीर साधनों की अपेचा या उनके साथ-ही-साथ अपने मन पर सबसे अधिक प्रभाव डाजना है। हमे उन तमाम मानसिक गुणों और शक्तियों को प्राप्त करना होगा जो हमारे चित्त को समता, स्थिरता, शान्तता तक पहुँचा सकें। तब तो श्राप इसका सरल जवाब दे सकते हैं कि यदि मनुष्य केवल मन की करपना या भावना से ही सुखी हो सकता है तो बाहरी सुख-साधनों और विषयों को छोड़कर वह अपने मन के विचारों व तरंगों में ही मस्त रहे। इससे न उसे इन तमाम साधनों के जुटाने का प्रयास ही करना पड़ेगा, बिक्क अपने मन को शान्त व स्थिर रखने का बहुत कुछ श्रवसर मिल जायगा। परन्तु बात ऐसी नहीं है। सुख के लिए बाहरी साधनों की यद्यपि प्रधानता स्वीकृत नहीं की जा सकती, तथापि उनकी श्रावरयकता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। जरूरत सिर्फ उन साधनों के सम्यक् या भवीभांति उपयोग करने की है। कोई साधन स्वयं सुख या दु:ख का कारण नहीं होता है। वीणा, श्रंगूर, स्वयं सुख या दु:खदायी नहीं होते। उनके उपयोग पर ही हमारा सुख-दु:ख निर्भर है। सुख वास्तव में एक ही है, सांसारिक श्रौर श्राध्मिक दो तरह का नहीं है। जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं, वास्तव में वह सुख का साधन है, व जिसे हम श्राध्मिक या मानसिक सुख कहते हैं, वही वास्तविक सुख है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने सुख के साधन को ही एक स्वतन्त्र सुख मान लिया है। उपर हमने मनुष्य के जीवन-उहरेय के रूप में जिस धन, वैभव, की तिं, पुत्र, मान-श्रतिष्ठा श्रादि का जिक्क किया है, वे सच पृद्धिये तो स्वयं सुख-रूप नहीं हैं, बिक्क सुख के निमित्त या साधन ही हैं। श्रतएव जो मनुष्य इनको जीवन का खच्य मानता या बनाता है, वह सुख को छोड़कर सुख के साधन को श्रपनाने की मूल करता है। श्रसली स्वामिनी को मूलकर या छोड़कर नकती के पीछे पागज होने जैसा है।

### सियारामशरण गुप्त

बहुन गश्भीर समस्या थी। एक सरजन कह रहे थे—यह धर पूर्व दिशा में है। दूसरे सजन का कहना था—ऐसा हो नहीं सकता। अपने गले के जोर से उस घर को उठाकर ठेठ पश्चिम में रख देने की इच्छा उनकी थी। एक अंग्रेज किन के पूर्व और पश्चिम की तरह इन दोनों का यह दिक्-निपर्यय किसी एक दूसरे से मिजना ही न चाहता था। अपने मध्य-केन्द्र को बहुत पीछे छोड़कर बात गरमा-गरमी और तेजी से आगे बद रही थी। ऐसी स्थिति में एक का मुक्का और दूसरे का सिर तो आपस में मिज सकता था, परन्तु उनके मन नहीं। वे दिखणी और उत्तरी श्रुव की अपेक्षा भी दूर होते जा रहे थे। ऐसे विकट प्रसंग में उस भर का प्राण-संकट टाजकर एक तीसरे सजन ने बताया कि यह घर आपके यहाँ से पूर्व है और आपके यहाँ से परिचम। अतएव सही हैं तो आप दोनों और गजत हैं तो आप दोनों। परिणाम यह हुआ कि इस तरह न तो पूर्व को पश्चिम मे जाना पड़ा और न पश्चिम को पूर्व में। चरम परिपाक के बिना ही वह बहस यहीं शान्त हो गई—कम-से-कम उपर से तो हो ही गई।

उर मुक्ते यह है कि अपने पाठक को मैंने नाराज कर दिया। मैं भूठ बोला इसकी तो कोई बात नहीं। मूठ बोलना तक मुक्तेनहीं आया, इसकी शिकायत अवस्य की जायगी। बहस कभी बिला बात-की-बात पर चल पहती है, यह मान लिया जायगा; परन्तु क्या ऐसा भी कोई हो सकता है, जो पूर्व श्रीर पश्चिम जैसे स्वयं प्रकाशित विषय को लेकर मरंने-मारने को तैयार था—इस पर फिर एक नई बहस उठ खड़ी होगी। उठ खड़ी हो, में श्रपनी बात से पीचे हटना नहीं चाहता।

यह ठीक है कि पूर्व श्रीर पश्चिम का भेव सुस्पष्ट करने के लिए किसी ने दिन में ही सर्य की यह मशाख जला रक्खी है। पर इसीके साथ उतना ही ठीक क्या यह नहीं है कि उसीने इस मशाल की पीठ पर अन्धकार भी प्रतिब्रित कर रक्खा है ? दिन हो तो उसके साथ रात है और रात हो तो उपके साथ दिन । उत्तर है तो दिख्या भी होगा । इस तरह दो का यह उत्तर-प्रस्युत्तर, यह तर्क-वितर्क, श्रनादि काल से चला भाता है। तब फिर पूर्व और पश्चिम के लिए पूर्वोक्त सज्जनों का इस प्रकार मगढ़ पड़ना कुछ अनहोनी बात नहीं । देखा जाय तो हममें कदाचित ही कोई निकत जो इस पूर्व श्रीर पश्चिम के मगढ़े में ठीक इसी प्रकार जिस न हो। यह दूसरी बात है कि अपनी भिन्न-भिन्न बोजियों में इन्हें हम और कुछ कहते हों। मिही हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, कुछ क्यों न हों--इसके विप्रह की प्राण्यप्रतिष्ठा उसीमें कर दी जाती है। कैसे की जाती है, यह बताने के लिए अनेक आधार्यों ने बढ़े-वडे प्रन्थ रच डाले हैं। इसकी शिचा के लिए हमारे विश्वविद्यालय भी कम सक्रिय नहीं। इस अचिर जीवन का केवल श्राधा ही लेकर भ्रापने प्रमाख-पन्न के साथ वे हमें छुट्टी दे देते हैं कि श्रव तुम किसी भी राज-दरबार मे जाकर पूर्व को पश्चिम बोषित कर सकते हो श्रीर पश्चिम को पूर्व । न्यायालयों में जितने मामले पहुँची हैं, उनमे श्रधिकांश इन सम्मुख-विरोधी दो दिशाओं के विवाद के ही नये नये भादर्श अथवा साँचे हैं।

न्यायालय ही नहीं, हमारा यह महाभारत रात-दिन सर्वत्र चला करता है। इसके लिए भठारह श्रकोहिसी की भावश्यकता नहीं पड़ती। एक भौर एक दो, बस इननी ही संख्या पर्याक्ष है। कोई दूसरा न हो तो भकेले भएने भाग भी हम यह कसरत कर सकते हैं; परन्तु रूखी रोटी की तरह श्रकेले-श्रकेले की यह कसरत हमारे मानसिक श्राहार में श्रनाहार से श्रिक नहीं। कदाचित इसी कारण काल कोडरी की सजा वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी सजा है। तो हाँ, जहाँ हम दो एक श्रहुए, एक कहता है—"यह बात ऐसी है", दूसरा तुरन्त उत्तर देता है—"नहीं, यह बात ऐसी हो नहीं सकती।" दूसरे का यह उत्तर इतना स्वामाविक, श्रत: तर्क-संगत है कि प्रसंग को कुछ जाने-समके बिना हम भी उसे श्रपना मत दे सकते हैं। मला बताइए, बैसा हो कैसे सकती है जबकि बैसा हो सकने की बात पहले ही कोई कह बुका हो!

यह तर्क या बहस प्रारम्भ हुई नहीं कि एक बड़ा जन-समृह तुरन्त हमार श्रास-पास इकट्ठा हो जाता है। किसके पैर में कितनी तेजी है, इसके निर्फंय का एकमात्र समय यही है। इसके श्रागे की बात शिष्ट पाउक को सहन न होगी, इसीसे श्रस्प्रश्य समक्तकर यहीं छोड़ी जाती है।

परन्तु इस तर्क-प्रसंग को मेरे अस्प्रस्य समक क्षेत्रे से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। संसार के अधिकांश युद्धों का उद्गम इसीके भीतर मिलेगा। वे होते ही रहते हैं। वहाँ आरम्भ में एक कहता है—"ऐसा।" दूसरा तुरन्त उत्तर देता है—"ऐसा हिंगेंज नहीं!" बस इसीके बाद सेना, सैनिक, सेनापित और उनकी तजवार, तोप और गोले। संसार के हितहास का सबसे रोचक अध्याय यही है।

तो हाँ, जब किसी एक को अस्प्रश्य कहकर छोड दिया गया है, तब किसी दूसरे को बाह्यण कहना ही पड़ेगा, किन्तु बहुत शुद्धाचारी श्रीर तपस्वी होने के कारण यह बाह्यण तक सबके लिए प्राह्म नहीं जान पड़ता। बात करने भी बेठे आंर डरते भी रहे कि कहीं किसीको चोट न लग जाय तो भला यह भी कोई बात दुई। सच पूछो तो तर्क जन्म से ही चित्रिय है। इसका काम ही मारना, मरना और फिर-फिर जी उठना है। इक्कीस-इक्कोस बार इसे निर्वंश ही क्यों न कर दो, फिर भी जब देखो, तब इसका बही तेज। साहित्यक ने ब्यंग्य और ब्यक्षना के श्रावरण

में कोमल करके इसे वैश्य वर्श मे लाने का यत्न किया है; परन्तु वहाँ भी इसका जन्मगत जानीय गुरा देर तक छिपा नहीं रहता।

पर श्रव कुछ सावधानी की श्रावश्यकता है, नहीं तो श्रारोप किया जायगा कि लेखक को बहस में मुँह की खानी पड़ी है, इसीसे छिपे- छिपे वह तर्क की निन्दा कर रहा है। इस पर मेरा कहना यह है कि जीभ राम का नाम लेने में ही हार सकती है, बहस श्रथना तर्क करने में नहीं।

वास्तव में जीभ की महिमा है ऐसी ही। विधाता में हमें आँख, कान, हाथ, पैर ये सब दो-दो की संख्या में दिये हैं। तब प्रश्न उठता है, जीभ ही उसने हमें एक क्यों दी? नाक भी उसने एक ही दी थी। जान पहता है, बाद मे उसे इसमें अपनी भूज माजूम हुई। इसीसे उसके बीचोंबीच उसने एक दीवार खड़ी करके एक को दो मे बदल दिया है। चाहता तो वह जीभ के जिए भी किसी ऐसे ही संशोधन का प्रबन्ध कर सकता थाः परन्तु उसने ऐसा किया नहीं। मनुष्य ही नहीं, पशु-पत्ती पर भी यह प्रयोग करने की आवश्यकता उसने नहीं समसी। तब यह क्यों न माना जाय कि जीभ के एक रखने मे उसका कुछ विशेष हेतु था? इसे उसकी कोरी भूज समसने से काम न चलेगा।

निरचय ही जीभ का दो होना ठीक न होता। इस समय सांप के द्विजिह्न होने की बात कहकर में अपना समर्थन नहीं करना चाहता। यह कहकर भी नहीं कि उस अवस्था में खाद्य पदार्थ और भी दुर्जंभ हो जाते। मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जीभ के संख्या में दो होने पर तर्क अथवा बहम करने के लिए किसीको किसी अन्य की आवश्यकता क रहती। उस समय कोई भी हिमालय की निर्जंन कन्दराओं में जाकर किसी दूमरे की सहायता के बिना ही अपना काम चला लेता। मनुष्य की एक जीभ कहती—''मीठा''। दूसरी तुरन्त प्रत्युत्तर करती—"नहीं, कड्आ!' इस प्रकार अपने आपमें ही आनक्द-रस के दोनों स्वाद पाकर मनुष्य में जिस अन्पेचित स्वार्थपरता

का कहन होता, उससे क्या हमारे इस बहु विचित्र संसार के आसंस्य ही हुंकने न हो जाते ? तूसरों का दित करने के क्षिण उस समय न तों हमें किसी खभा में उपस्थित होने की आपरनकता पहती और न किसी तूसरे का अन्य पड़कर उसकी समाजोचना क्षिणने की । न भजा के चीत्कार का अस्तित्व होता, व राजा की प्कान्त कांसकोठरी का। सच्छांच ही यह बहुत बुरा होता। इसी सक्के कारण तो हमारा कर्म-मुखरित संसार इतना विच और मधुर है!

तर्क अथवा बहस ही वह वस्तु है, जो हमारे भन में, अनजाने ही सही, यह बोध उत्पन्न करती है कि हमें छोड़कर भी किसी और की होना चाहिए। यह भीर कोई ऐसा है, जिसके बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता । ऊपर से उस पर हम प्रहार ही क्यों न करें. भीतर से प्यार तो उसे करते ही हैं। मनव्य में वाखी ही उसका सबसे बढ़ा वैभव है। आँख, वह हमसे ऋषिक गीध में है। कान घोड़े और गधे के भी इससे बहुत बड़े हैं। कुत्ते की प्राण शक्ति की बराबरी तो इस कर ही नहीं सकते । दौड़ने की बात आती है, तब सुग का पशुत्व भूखकर, उसीकी काल्यनिक समता में गौरव का अनुभव करना पहता है। जो बात कहीं दूसरे में नहीं मिलती, वह है हमारी वाखी। अतएव जब हम किसीकी बात सुनते हैं तो स्वभावतः हमें यह अनुभूति होती है कि यह भाषने उसी बढ़प्पन की घोषणा कर रहा है। उसका महस्व खरिहत करके अपना महत्त्व स्थापित कर देना ही बहस की मनीवृत्ति का कारण है । इसका काम है, महस्वाकांका की वृद्धि करके हमें और भी बढ़ा कर देना। बैलों में जब यह वृत्ति पैदा होती है तो वे सींग चला देने के सिवा किसी दूसरे ढंग की बहस नहीं करते। मनव्य की जीभ बिना सींग के सींग तो चला ही लेती है, और भी उसके लिए बहुत-सी बातें श्रासान हैं। सच पूछी तो दूसरे श्रीवायों को विधाता का जिह्ना-दान उसके बड़े-से-बढ़े श्रवस्थयों में से एक है।

परन्तु अब और कुछ जिसने को जी नहीं करता । जीम की स्तुति

जीम चलाकर ही की जा सकती है, सेखनी चलाकर नहीं। इन बातों को काटकर कुछ कहने गला कोई दूसरा होता तब भी कुछ बात थी। यदि किसी दूसरे ने यह सब कहा होता तो वह किटन काम में स्तर्य स्वीकार कर लेता। पर अब ती बाहर जाकर ही जीम की यह प्यास मिट सकेगी। मैंने जिसे पूर्व कह दिया है, उसे पूर्व ही कहता जाऊँ, तब यह असम्भव है कि उसे परिचम कहने गला कोई न मिल सके। हम दो के बीच में भी कोई ऐसा आ पड़ा, जो मेरे पूर्व को पूर्व ही रहने दे और दूसरे के परिचम को परिचम, तो भी हानि नहीं है। चतुर माली द्वारा कुछ काट-छोलकर एक में बाँधी गई भिज-भिन्न खुचों की दो शाखाएँ एकरस हो सकती दें और हो जाती हैं; पर मेरे में मेरा फूल खिलेगा, दूसरे में दूसरे का। इसमें अन्तर आना असम्भव है।

## जैनेन्द्रकुमार

इस महादेश की संस्कृति के दी ध्रुव हैं—राम भीर कृष्ण । रामायण भीर महाभारत उन्हींके चरित कहिए । इन दी धन्थों के स्तम्भों पर चालीस कोटि मानवों की शताब्दियों का भाग्य दिया है।

माना जाता है कि यह संस्कृति विरागमय है। जीवन-दृष्टि उसकी निवृत्तिमृत्तक है। ब्रह्म सत्य और जग उसे मिथ्या है। महापुरुष उसे वह है जो संसार से विमुख एकांत में भ्रात्मा की अय साधता है। संसार उसे प्रपंच और मुक्ति च्येय है। हर कीमत पर वह शांति चाहता है। भ्राहिंसा उसे परम धर्म है। एक शब्द में, वह संस्कृति श्राधिभौतिक के विरोध मे भ्राध्यात्मिक है।

श्रीर यह ग़लत भी नहीं है। भारत की विशेषता उसका इह लोक पर परलोक को प्रमुखता देना ही है।

पर उसी संस्कृति ने राम श्रीर कृष्या को भगवान् माना है श्रीर वे दोनों ही दो महायुदों के नायक हैं।

इस उपरी विरोध के भीतर जाकर उसके धर्य को देखना होगा।
यह सच है कि भारत ने बड़े थोड़ा को प्रतिष्ठा नहीं दी। चक्रवर्ती को
भुजा दिया और संत की वाणी को उसने याद रखा। महाविकट युद्ध
एक दु:स्वप्न की विभीषिका से ध्रधिक उसके जिए कुछ नहीं रहा। वह
होकर बीत गया और भारत के जीवन पर कोई विकृति नहीं छोड़

गया। पर यह उससे भी ऋषिक सच है कि उसके मर्यादापुरुष राम हुए और कृष्ण हुए, जो वन के महात्मा नहीं, राज्यों के निर्माता थे और जो शांति में और समाधान में नहीं, बरन् बुद्ध में और समस्याओं में जिये। कारण, भौतिक के घमसान में उन्होंने ऋष्यात्म के समस्य की और जगत्कमें की विधुलता में ब्रह्मस्व की साधना सिद्ध की।

राम राजा थे; पर भगवान् हैं। यानी राजा के रूप में वह स्वतीत हुए, भयवान् रूप में ही वह शास्वत होकर वर्तमान हैं।

देखना चाहिए कि क्या उनके युद्ध में भी भागवत-भाव देखा जा सकता है ?

वह युद्ध भौतिक था, लेकिन वह धमंयुद्ध होकर ही भगवान् राम का बना। अपने राज-कर्म और ज्यक्ति-कर्म में वह समष्टि लेतना से परिचालित थे—हिन्दू विश्वास ऐसा ही है। उसके निकट श्रीराम के कर्म पर समय की और स्थिति की इयता नहीं है। मानो उनका युद्ध रावण नामक किसी ज्यक्ति से न था, वह तो पुंजीभूत असत् के भतीक रावण से था। भारत का समाज शताबित्यों के भीतर से इसी अवस्था में रामचरित के चहुँ और इतना कुछ जुटाता रहा है कि अमुक समय और देश में हुए इतिहासी राम काल-देश की सीमा से मुक्त होकर त्रिकाल-त्रिजोक के पुरुषोत्तम राम हो गये हैं। उनका चरित ऐतिहासिक बोध का नहीं, जिज्ञासु के निकट आत्म-शांध का ही साधन बन उटा है। मानो कभी कहीं हुए वह राजा इतने नहीं, जितने कि घट बटवासी राम है।

षह कैसे हुआ ?

सामान्यतः आत्म-चेत्र और जगत्-चेत्र दो हैं। आत्म-जेता यम-नियम और दम-संयम के असों से जहते हैं। वे धन-मान और बंधु-बांघव छोड़ अकेले बनते हैं। जगत्-योदा तीर-तज्जवार और दस्त-बस्त से जहते हैं और सत्ता-प्रभुता का विस्तार चाहते हैं। एक अहिंसा साधते, दूसरे स्पर्धा ठानते हैं। कोनों की दो शहे हैं और उलटी हैं।

भव, नहीं कहा का सकता कि खंका में तहू नहीं बहा। वहां शासक-कुल में विभीषया के सिवा कौन दूसरा वच पाया ? ऐसे युद्ध के अरक होकर राम किर चार्य-संस्कृति के मान्य कैसे हुए ?

यहां यह कहना कि राम-चरित का युद्ध चथार्थ नहीं, सिर्फ़ क्रपक है, बात से बचना होगा । रूपक तो वहां है ही । व्यक्ति राम में प्रभु वाम की प्रतिष्ठा के लिए रूपक तो आना ही था और भगवान् राम से लवनेवाले रावण के लिए उस सिर और बीस भुजाओं वाला अलिमानव भी बन उठना अनिवार्य था, जिससे भगवद-थुद्ध अनीति के प्रतीक राइस से ही हो, अन्य किसीसे नहीं।

पर इस सब जोकमान्यता और काव्यातियश के, 'माइथाजाजी' के, पार होकर निनेचक को राम की युद्ध-नीति को परख में जाना होगा। जानना होगा कि निजेता होकर भी खिकन्दर और 'सीक्रर' को जिस मान से नापा जाता है, इससे राम को हम क्यों नहीं नाप पाते ? क्यों वह नाप वहां चोछा पढ़ जाता है ? राजा होकर, जावकर, जीतकर, चारनमेध रचाकर, प्रेयर्थ से मिंडत होकर भी राम धर्म के तीर्थ चौर काध्यात्म के चार्स केसे बने हुए हैं ?

इस प्रश्न के उत्तर में उनकी युद्ध-नीति की परस्तना श्वावश्यक है। इस युद्ध की एष्टभूमि यह है—श्वयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम, श्राकेंचन, देह पर इनस्त पहने, पत्नी और भाई के साथ वन-पर्वत भटकते, फल-मूल खाते, सुदूर दिख्ण पहुंचे हैं। श्रयोध्या से वह सगह श्रुगरों कीस के श्रंतर पर है। सक्ता का या उसकी महिमा का श्रंश भी यहां उनके साथ नहीं है। वनखीवी हैं और पश्चश्वों से स्नेह पाकर रहते हैं।

ऐसे समय सवस उनकी सीता को ले जाता है। रावण झंका का राजा है। वह अतुल बलगाजी है। वह नराविप है, राम नर-मात्र। वह सत्ता-सन्नाह है, राम एकाकी हैं। वह दुर्ग की रका में है, हाम बन-खारी हैं।

इन दो शक्तियों में युद्ध होता है। कारण बनता है सीता का अपहरण। मीता राम की भार्या हैं, इसकिए नहीं, बल्कि लंकाधीश बल के मद में उन्हें बंदी बनाये हुए है, इसकिए राम को खदना पहता है।

इस पृष्टभूमि पर से उस युद्ध के बारे में हम ये परिशाम निकास सकते हैं---

- १. युद्ध का राजनैतिक हेतु न था।
- २, राजनीति की घोर से राम सत्ता-शून्य थे। इससे प्राथमधर्म के नाते राम युद्ध में उतरे।
- साधनहीन होकर सत्ताधीश से युद्ध ठानने में उन्होंने उपकरण
   को हीन और संकल्प को सब कुछ माना ।
  - ४, वेतन-भौगी सेना उनके पास न थी।
- र. नैतिक शक्ति उनकी शकि थी । अपने पच्चालों को पुरस्कार,
   पद या प्रतिवान देने के बला पर सैन्य-संग्रह उन्होंने नहीं किया ।
- युद्ध का नेतृश्व उन पर लौकिक प्रभुता नहीं, नैतिक निक्षा धीर उच्चता के कारण श्राया श्रीर समृचा युद्ध उनकी श्रीर से उसी भूमिका पर रहकर चला।

युद्ध में राम की विजय का सम्पूर्ण नहीं तो अधिकांश कारण जपर की इस भूमिका में आ जाना है। उससे प्रकट है कि उनकी युद्ध-नीति का सबसे प्रधान अंश इस निरचय में था कि युद्ध का हेतु केवल और सुद्ध नैतिक ही है। वह तिक भी लालसा, सत्ता और सम्पत्ति का युद्ध नहीं है।

श्राधार में इस धर्म-नीति की भूमिका का निश्चय होने के अनन्तर श्रागे भी उसकी निरंतर रहा हो—राम की युद्ध-नीति की हूसरी चिन्ता यह मालूम होती है। यानी युद्ध का हेतु धार्मिक हो। इतमा ही नहीं, उसकी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया भी अनुरूप हो, यह भी उनकी युद्ध नीति के विचार में गर्मित था। साध्य की शुद्धता परस्तने के बाद साधकोंको अनुकूल शुद्ध रखनेकी और वह युद्ध-नीति सावधान थी। युद्ध लदने की इच्छा पर राम में सदा उससे बचने की इच्छा की
प्रधानता रही। यानी युद्ध उनकी चौर से शान्ति-चेच्टा का ही घांग
था। युद्ध के नीच भी उनकी नीति संधि का मार्ग खोजती रही थी।
यानी युद्ध-नीति भीतर से शांति-नीति से भिन्न न ही पाय, इसका
ध्यान राम को था। घंगद उनकी चौर से रावण के पास सन्धि के
लिए कुछा इतनी शर्त ले गए ये कि सीता वापस लौटा दी जाय।
अंकाधिपति के स्वस्व पर, प्रतिष्टा पर, यहां तक कि मत-मान्यता पर
किसी प्रकार के भारोप की बात उनकी युद्ध-नीति में नहीं चाती थी।

युद्ध में विजय निकट दीखी तो भी आरम्भिक मांग को और उसके मूल हेतु को बढ़ाया नहीं गया, यानी आवेश और आकांचा का उस युद्ध-नीति से सम्बन्ध न था और विजय में अवसर देखने की वृत्ति न थी। विजय होने पर लंका के राज्य से अधिपतिस्व का या और किसी तरह की प्रभुता का सम्बन्ध राम ने नहीं स्थापित किया। रावण के कुटुम्बी-जम विभीषण लंका के राजा हुए। विजेता ने कोई अपना स्वार्थ विजित देश मे नहीं पैदा किया। किसी संधि के अनुसार लंका को अवध के प्रति सुकने की आवश्यकता कभी न हुई।

सैन्य-संचालन श्रादि के बारे में राम की युद्ध-नीति श्रास्यन्तिक उदासीनता को थो। यह उदायीनता प्रखर योद्धा राम की जय में कम महत्व की वस्तु न थी। वह काम तो सुप्रीव श्रीर लक्ष्मण का था। वह एक मानो श्रमल युद्ध-नीति से उनके निकट श्रसंगत था। निश्चय उस सम्बन्ध में गुष्त भेद या छुल-प्रयोग के वह विरुद्ध थे। युद्ध सीधा श्रीर ईमानदार श्रीर जान हथेली पर लेकर हो, इस पर उनका श्राग्रह था। रख में वह स्वयं सैनिक थे, पीछे से श्राक्ता देनेवाले सेनानी ही महीं।

यह भी प्रमाणित है कि राजु के प्रति वह सहज सहानुभूति से काम लेते थे। यथाशकि हिंसा से बचते थे। एक की जान पर वह इतने भाषुक हो सकते थे कि समूचा युद उम्हें स्पर्ध क्षण द्याए। यह म्यथा ही रख में उनके बज्ज का सूख थी।

इस अकार युद्ध की प्रोरका और हेतु में शुद्ध भराजनैतिक भीर धर्म-नैतिक आवना का निश्चम, संहार की सैम्प-कक्षा के सम्बन्ध में धारपन्तिक उदासीनता, राजु के प्रति मानवीय सहातुभूति और शांति के मार्ग की सतत शोध—ये उनकी युद्ध-नीति के मुख्य घंग कहे जा सकते हैं। यही कारक है कि यह युद्ध विजेता हैं और धर्मावतार भी हैं। उनके उदाहरका में धार्मिक और राजनैतिक—दोनों एक के नेतामों। के जिए प्रकाश है।

## महादेवी वर्मा

रामा हमारे यहां कव आया, यह न मैं बता सकती हूँ और न मेरे भाई-बहन । बचपन में जिस प्रकार हम बाबूजी की विविधतामरी मैज से परिचित थे जिसके नीचे दोपहर के सम्नाट में हमारे खिलीनों की सृष्टि बसती थी, अपने लोहे के हिंग्रगदार विशास पसंग को जानते थे जिस पर सीकर हम कच्छमश्स्थावतार जैसे सगते थे और मां के शंख-चित्रवास से घिरे टाकुरजी को पहचानते थे जिनका भीग अपने मुंह में अन्तर्धान कर लेने के प्रवत्न में हम आधी आखें मींचकर बगुले के मनोयोग से घरटी की टन-टन गिनते थे, उसी प्रकार नाटे, काले और गठे शरीरवासे रामा के बड़े नखों से सम्बी शिखा तक हमारा सना-सन परिचय था।

सांप के पंट जैसी सफेद हथेली और पैद की देदी-मेदी गांददार टहिनियों जैसी उँगलियोंनाले हाथ की रेखा-रेखा हमारी जानी-वृक्षी थी, क्योंकि मुँह धोने से सोने के समय तक हमारा उनसे जो विम्नह चलता रहता था, उसकी अस्थायी सन्धि केवल कहानी सुनते समय होती थी। इस भिन्न दिशाएं खोजती हुई उँगलियों के बिखरे कुटुम्ब को बढ़े-बूढ़े के समान संभाखे हुए काले स्यूल पैरों की चाहद सक हम जान गए थे, क्योंकि कोई मध्बाटपन करके हीले से मानने पर भी ने मानो एंख लगाकर हमारे जिएने के स्थान में जा पहुँत थे। शैराव की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी भानप्रवर्णता गम्भीर और प्रशान्त होती है तब अतीत की रेखाएं कुहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने जगती हैं, पर जिस समय हम तर्क से उनकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बैठते हैं उस समय पत्थर फॅक्ने से हटकर मिल जानेवाली, पानी की काई के समान विस्मृति उन्हें फिर-फिर उक लेती है।

रामा के संकीर्यं माथे पर खूब घनी भौहे और छोटी-छोटी स्नेह-तरख आंखें कभी-कभी स्मृतिपट पर शंकित हो जाती हैं और खुंधली होते-होते एकदम खो जाती हैं। किसी थके मुंमलाये शिल्पी की श्रन्तिम भूल जैसी श्रनगढ़ मोटी नाक, सांस के प्रवाह से फैंले हुए से नथुने, मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए से श्रोट तथा काले पत्थर को प्याली मे दही की याद दिलानेवाली सघन और सफेद दन्तपंक्ति के संबन्ध में भी यही सस्य है।

रामा के बालों को तो छाथ इंच से अधिक बढ़ने का अधिकार ही नहीं था इसीसे उसकी जम्बी शिखा को साम्य की दीचा देने के खिए हम कैंची जिबे चूमते रहते थे। पर वह शिखा तो म्याऊं का ठौर थीं; क्योंकि न तो उसका स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और न उसके जागते हुए ऐसे सदनुष्ठान का साहस कर सकते थे।

कदाचित् श्राज कहना होग। कि रामा कुरूप था; परन्तु तब उससे भव्य साथी की कल्पना भी हमे श्रसद्धा थी।

वास्तव मे जीवन सौन्दर्य की आत्मा है; पर वह सामअस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमत्ता पाता है, उतनी विषमता मे नहीं। जै से- जै से हम बाह्य रूपों की विविधता मे उलमते जाते हैं, वैसे-वैसे उनके मूलगत जीवन को मूलते जाते हैं। बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं होता, इसीसे वह केवल जीवन को पहचानता है। यह वात से स्वेह-सद्भाव की किरसें फूटती जान पहती हैं, वहां वह स्वक विषम रेखाओं की उपेका कर डालता है

श्रीर अहां हो प-श्या चानि के भूम से जीवन हका रहता है यहां वह बाह्य सामअस्य को मी ग्रहण नहीं करता।

इसीले रामा हमें बहुत अच्छा लगता या। जान पड़ता है, उसे भी अपनी कुरूपता का पता नहीं था, तभी तो वह केवल एक मिर्जाई और घुटनों तक ऊंची थोती पहनकर अपनी कुडौसता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था। उसके पास सजने के उपयुक्त सामग्री का अभाव नहीं था; क्योंकि कोटरी में अस्तर खगा सम्या कुरता, बंधा हुआ साफा, बुन्देल खण्डी जूते और गँठीली लाठी किसी ग्रुभ मुहूर्त की मतीचा करते जान पड़ते थे। उनको अखण्ड प्रतीका और रामा की अट्ट उपेचा से इतित होकन ही कदाचित्र हमारी कार्यकारिणी समिति में यह प्रस्ताव नित्य सर्वमत से पास होता रहता था कि कुरते की बाहों में लाठी को अटकाकर खिलोनों का परदा बनाया जावे, दिलया जैसे साफे को खुंटी से उतार कर उसे गुड़ियों का हिंदोला बनने का सम्मान दिया जावे और बुन्देल खण्डी जूतो को होज मे दालकर गुड़ों के जल-विहार का स्थायी प्रवस्थ किया जावे। पर रामा अपने अंधेरे दुर्ग के चर्रमर्र में दाटते हुए द्वार को हतनी उंची अर्गला से बन्द रखता था कि हम स्टूल पर खड़े होकर भी छापा न मार सकते थे।

रामा के आगमन की जो कथा हम बढ़े होकर सुन सके, वह भी उसीके समान विचित्र है। एक दिन जब दोपहर को माँ बड़ी—पापड़ आदि के अख्यकोष को भूप दिखा रही थीं तब न जाने कब दुर्बल और बजांत रामा आँगन के द्वार की देहली पर बैठकर किवाड़ से निर टिकाकर निरचेष्ट हो रहा। उसे मिखारी समम जब उन्होंने निकट जाकर प्रश्न किया तब वह 'ए मताई ए रामा तो मूखन के मारे जो चली'—कहता हुआ उनके पैरों पर बोट गया। तूध-मिठाई आदि का रसायन देकर मां जब रामा को पुनर्जीवन दे खुकीं तब समस्या और भी जटिल हो गई; क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं जिसमें उपचार का कम टूट सके।

यह बुन्देसस्यक का प्रामीक वासक विमाता के भ्रत्याचार से भागकर मांगता-लाता इन्दौर तक जा पहुँचा, जहां न कोई भापना था भीर न रहने का ठिकावा। ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का सहस ही स्थिकारी वन वैठा तो भारवर्ष क्या।

स्त दिन संध्या समय अब बाबूजी औट तब खकड़ी रखने की कोटरी के एक कोने में रामा के बबे-बबे जूते विश्राम कर रहे थे, दूसरे में लम्बी लाडी समाधिस्थ थी, और हाथ मुंह धोकर नये सेवा-बत में दीवित रामा हक्का-बक्का-सा अपने कर्त्तन्य का अर्थ और सीमा समयने में लगा हुआ था।

बाबूजी तो उसके अपरूप रूप को देखकर विस्मय-विसुग्ध हो गए। हैं सते-हँसते पूछा, "यह किस लोक का जीव से आए हैं, धर्मराज जी ?" मां के कारण हमारा घर अच्छा खासा जू (चिहियाघर) बना रहता था। बाबूजी जब जौटते तब प्रायः कभी कोई सँगहा भिखारी बाहर के दालान से भोजन करता रहता, कभी कोई सूरदास पिछ्नवाड़े के द्वार दर खंजड़ी बजाकर भजन सुनाता होता, कभी पड़ोस का कोई दिरद बालक नया कुरता पहनकर ऑगन से चौकड़ी भरता दिखाई देता और कभी कोई बुदा बाह्मवी मंदार-घर की देहजी पर सीधा गठि-वाते मिलती।

षाबुजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरक्ति नहीं प्रकट की; पर उन्हें चिदाने में वे सुख का श्रनुभन करते थे।

रामा को भी उन्होंने चणभर का अतिथि समका, पर माँ शीव्रता में कोई उत्तर न सोज पाने के कारण बहुत उद्विप्न होकर कह उठी, "मैंने खास अपने जिए इसे नौकर रख जिया है।"

जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए भी चवाभर विश्वास नहीं करता, वह अपने लिए नौकर रखे, यही कम आश्चर्य की बात नहीं, इस पर ऐसा विचित्र नौकर । बाबुजी का हँसते-हँसते बुरा हाल हो गया । विनोद से कहा, "ठीक ही है, मास्तिक जिनसे डर जानें ऐसे खास साँचे में वसे सेवक ही हो धर्मराजवी की सेवा में रह सकते हैं।"

उन्हें श्रहातकुलसील राजा पर विश्वास नहीं हुआ, पर माँ से तर्क करना क्यर्थ होता; क्येंकि वे किसीकी पात्रता-अपात्रता का मनपदण्ड अपनी सहज समवेदना ही को मानती थीं। रामा की कुरूपका का आवर्ख भेदकर उनकी सहानुभूति ने जिस सरज हृद्य की परल जिया, उसमें अच्य सौंदर्ष न होगा, ऐसा सन्देह उनके जिए असम्भव था।

इस प्रकार रामा हमारे यहां रह गया; पर उसका कर्त्त व्य निश्चित करने की समस्या नहीं सुलक्षी ।

सब कामों के लिए पुराने नौकर थे और अपने पूजा और रसोईघर का कार्य माँ किसीको सौंप ही नहीं सकती थीं। जारती, पूजा आदि के सम्बन्ध में उनका नियम जैसा निरिचत और अपवादहीन था, भोजन बनाने के सम्बन्ध में उनसे कम नहीं।

एक स्रोर यदि उन्हें विश्वास था कि उपासना उनकी स्नाश्मा के लिए स्निवार्य है तो दूसरी श्रोर हड़ धारका थी कि उनका स्वयं भोजन बनाना हम सबके शरीर के लिए निर्तात स्नावश्यक है।

हम सब एक-दृसरे से दो-दो वर्ष छोटे-बढ़े थे, अतः हमारे अबोध और सममदार होने के समय मे विशेष अन्तर नहीं रहा। निरन्तर मश-ध्वंस में जगे दानवों के समान हम माँ के सभी महान् अनुष्ठानों में बाधा डाखने की ताक में मँडराते रहते थे, इसीसे वे रामा को, हम विद्रो-हियों को वश मे रखने का गुरु कर्त ब्य सौंपकर कुछ निश्चिन्त हो सकीं।

रामा सबेरे ही प्रा-घर साफकर वहाँ के बतंनों की नीवू से धमका देता। तब वह हमें उठाने घाता। उस बढ़े पर्संग पर सबेरे तक हमारे सिर-पर की दिशा घीर स्थितियों में न खाने कितने उखटफेर हो चुकते थे। किसीकी गईन को किसीका पाँच नापता रहता था, किसीके हाथ पर किसीका सर्वांग तुखता होता था और किसीकी साँस रोकने के लिए किसोकी पीठ दीवार बनी मिखती थी। सब परिस्थितियों का ठीक-ठीक झान प्राप्त करने के लिए रामा का कड़ीर हाथ को मखता के

छुजारेश में, रजाई या चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक भूम आता था और तब वह किसीको गोद के रथ, किसीको की के बोदे पर तथा किसी को पैदल ही, मुख-अवाजन जैसे समारोह के लिए ले जाता।

हमारा मुँह हाथ बुजाना कोई सहज श्रुवुष्ठान नहीं था; क्योंकि रामा को 'तृष बतासा राजा खाय' का महामंत्र तो खगातार जपना ही पडता था, साथ ही हम एक-दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रामा जब मुक्ते राजा कहता तब मन्हे बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोबकर बोल उठता, "लामा इन्हें की लाजा कहते हो ?" 'र' कहने में भी असमर्थ उस छोटे पुरुष का दम्भ कदाचित् मुक्ते बहुत अस्थिर कर देता था। रामा के एक हाथ की चक्रव्युह खैसी उंग-लियों में मेरा सिर भटका रहता था श्रीर उसके दूसरे हाथ की तीन गहरी रेखात्रोंवाली हथेली सुदर्शनचक के समान मेरे मुख पर मिलनता की कोज में घूमती रहती थी । इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजस्व का ष्मिषकारी मानना श्रपनी श्रसमर्थता का हिंदोरा पीटना था. इसीसे मैं साम-दाम-दयद-भेद के द्वारा रामा की बाध्य कर देती कि वह केवल सुमीको राजा कहे। रामा ऐसे महारथियों को संतुष्ट करने का श्रमीय मंत्र जानताथा। वह मेरे कान मे हौते से कहता, "तुमई" बड्डे राजा हौ जू, नन्हे नइयाँ" श्रीर कराचित् यही नन्हे के कान में भी दोहराया जाता; क्योंकि वह उत्फुल्ख हीकर मंजन की दिविया में नन्हीं उंगली रातकर दांतों के स्थान मे स्रोठ मांजने लगता । ऐसे काम के लिए रामा का घोर निषेध था, इसीसे मैं उसे ऐसे गर्व से देखती मानी वह सेना-पति की भाजा का उल्लंघन करनेताला मुर्ख सैनिक हो।

तब हम तीनों मूर्तियाँ एक पंक्ति में प्रतिक्षित कर दी जातीं और रामा छोटे-बहे चम्मच, दूध का प्याला, फर्लों की तरतरी आदि लेकर ऐसे विचित्र और भपनी-अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए बया-कुल देवलाओं की भर्मना के जिए सामने श्रा बैठता। पर वह था बड़ा भाष पुजारी। न जाने किस साधना के बल से देवताओं को भाँल मूंद कर कीने द्वारा पुजापा पाने की उत्सुक कर देता। जैसे ही हम आँख मूँ इते, नैसे ही किसीके मुँह में अंगूर, किसीके दांतों में विस्कृट और किसीके घोठों में तूच का चम्मच जा पहुँचता। म देखने का तो यमिन् नय ही था; क्योंकि हम सभी अवखुखी आँखों से रामा की काली-मोटी उँगिखयों की कलाबाजी देखते ही रहां थे। और सच तो यह है कि मुक्ते कीने की काली, कठोर और अपरिचित चोंच से भय लगता था। यदि कुछ खुखी आँखों से मैं काल्पनिक कीने और उसकी चोंच में रामा के हाथ और उंगिखयों को न पहचान जेती तो मेरा भीग का आखच छोड़कर उठ भागना सन्दर्यम्भावी था।

जलपान का विधान समाप्त होते ही रामा की तपस्या की इति नहीं हो जाती थी। नहारे समय श्राँख को साबुन के फेन से तरंगित भीर कान को सूखा द्वीप बनने से बचाना, कपड़े पहनते समय उनके उत्तरे-सीधे रूपों में भारक वर्ष-स्था बनाए रहना, खाने समय मोजन की मात्रा भीर भोक्ता की सीमा में भन्याय व होने देना, खेलते समय यथावस्यकता हमारे हाथी, बोड़े, उड़नखटों भादि के भागव को दूर करना श्रीर सीते समय हम पर पंख-जैसे हाथों को फैलाकर कथा सुनाते-सुनाते हमें स्वप्न-खोक के द्वार तक पहुंचा भाना रामा का ही कर्यंच्य था।

हम पर रामा की समता जितनी अथाह थी, उसपर हमारा अत्याचार भी उतना ही सीमाहीन था। एक दिन् दशहरे का मैला देखने का हठ करने पर रामा बहुत अनुनय-विनय के उपरान्त माँ से हमें कुछ देर के जिए जे जाने की अनुमति पा सका। खिलीने खरीदने के जिए जब उसने एक को कन्धे पर बैठाया और दूसरे को गीद में जिया तब मुक्ते उँगली पकड़ाते हुए बार-बार कहा, "उँगरियां जिल छोड़ियो राजा अह्या।" सिर हिलाकर स्वीकृति देते-देते ही मैंने उँगली छोड़कर मेखा देखने का निश्चय कर खिया। अटकते-अटकते और दबने से बचते-बचते जब मुक्ते भूख खगी तब हामा का स्मरक

भाना स्वाभाविक था। एक मिठाई की दूकान पर खड़े होकर मैं ने स्थासम्भव उद्दिग्नता द्विपाते हुए प्रश्न किया "क्या तुमने रामा को देखा है? वह खो गया है।" बूदे हजवाई ने चुँ घली घाँखों में वास्तरय मरकर पूछा, "कैसा है तुम्हारा रामा ?" मैंने भोठ दबाकर सम्योप के साथ कहा, "बहुत अन्दा है।" इस दुजिया से रामा को पहचान लेना कितना असम्भव था, यह जानकर ही कवाचित यह कुछ देर वहीं विभाम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा। मैं हार तो मानना नहीं वाहती थी; परम्तु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रया गहीं था, इसीसे दूकान के एक कोने में बिछे टाट पर सम्मान्य चितिय की मुद्रा में बैठकर मैं बूढ़े से मिले मिठाईस्पी अर्थ्व को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महात् बात्रा की कथा सुनाने लगी।

वहां मुक्ते हूँ बते-हूँ दिने रामा के प्राण करण्यत हो रहे थे। सन्ध्या समय जब सबसे प्छते-पूछते बड़ी किठनाई से रामा उस द्कान के सामने पहुंचा तब मैंने विजयगर्व से फूजकर कहा, ''तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो, रामा !'' रामा के कुन्हलाये मुख पर घोस के बिन्दु जै से आनन्द के आंसू दुजक पड़े। वह मुक्ते घुमा-घुमाकर सब घोर से इस प्रकार देखने जगा मानो मेरा कोई श्रंग मेले मे छूट गया हो। घर बौटने पर पता चला कि बड़ो के कोश में छोटों की ऐसी बीरता का गाम अपराध है; पर मेर अपराव को अपने कार खेकर बाँट-फटकार भी रामा ने सही और हम सबको मुलाते समय उमकी वाज्यस्य-भरी यपिकयों का निशेष खब्य भी मैं ही रही।

एक बार अथभी और पराई वस्तु का स्वा और गूउ अम्तर स्पष्ट करने के तिए रामा चतुर भाष्यकार क्या। बस फिर क्या था! कहांसे कौन-सी पराई बीज जाकर रामा की दोटी आंखों को निराश विस्मय से जवाळ्य भर दें, इसी चिन्ता में हमारे मस्तिष्क प्कशारणी कियाशीख हो उहे। हमारे घर से एक ठाकुर साहब का घर कुछ इस तरह मिला हुआ था कि एक छत से दूसरी झत तक पहुँचा जा सकता था। हाँ, राह एक बाजिरत चौडी मुंडर मात्र थी, जहांसे पैर फिसजने घर पाताल माप लेना सहज हो जाता।

उस घर के आंगन में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ सकते हैं, यह निश्चित कर लेने के उपरान्त हम लोग एक दोपहर को, केवल रामा को खिमाने के लिए, उस आकाश-मार्ग से कुल खुराने चले। किसीका भी पैर फिसल जाता तो कथा और ही होती; पर भाग्य से इस दूसरी छत तक सक्शल गहुँच गये। नीचे के जीने की भन्तिम सीही पर एक कृतिया नन्हें-नन्हे बच्चे लिये बैठी थी, जिन्हें देखते ही हमें वस्तु के सम्बन्ध में अपना निश्चय बदलना पढ़ा; पर ज्योंही इसने एक पिरुला उठाया, श्योंही वह निरीह-सी माता अपने इच्छामरे अधिकार की घोषणा से धरती-आकाश एक करने लगी। बैठक से जब कुछ ग्रस्त-ब्यस्त भाववाले गृहस्त्रामी निकल छाए ग्रीर शयनागार से जब बालस्यभरी गृहस्वामिनी दौड़ पड़ीं तब हम बढे भ्रममञ्जस में पड़ गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, यह तो रामा के ब्याख्यान में था ही नहीं, ग्रतः हमने श्रपनी बुद्धि का सहारा लेकर मारा मन्तब्य प्रकट कर दिया। कहा, ''हम छत की राह से फूल चुराने आये हैं।" गृहस्वामी हँस पड़े। पूछा, "लेते क्यों नहीं ?" उत्तर श्रीर भी गम्भीर भिला, "श्रव कृतिया का पिरुला चुरायेंगे।" पिस्ते को दवाये हुए जबतक हम उचित मार्ग से तौटें तब तक रामा ने हमारी ढकेती का पता लगा लिया था। श्रपने उपदेश-रूपी श्रमृत-घुष में यह विषक्त लगते देख वह एकदम श्रस्थिर हो उठा होगा, क्योंकि उसने आकाशी डाकुओं के सरदार को दोनों कानों से पकड़कर आधर में उठाते हुए पूजा, ''कहो जू, कहो जू, किते गए रहे ?''पिन-पिन करके रोना मुके बहुत अपमानजनक लगता था , इसीसे दातों से छोठ दबाकर मैंने यह अभूतपूर्व दर्गड सहा और फिर बहुत संयत क्रोध के साथ भी

से कहा, "रामा ने मेरे कान खींचकर टेंद्रे भी कर दिये हैं, और बंद्रे भी। अब डाक्टर को बुलाकर इन्हें ठीक करवा हो और रामा को अंधेरी कोठरी में बन्द कर दो।" वे तो हमारे अपराध से अपरिचित थीं और रामा प्राया रहते बता नहीं सकता था, इसिंखण उसे बच्चों से दुष्यं बहार न करने के सम्बन्ध में एक मनीवैज्ञानिक उपदेश सुनना पड़ा। वह अपने व्यवहार के लिए सचमुच बहुत लिजत था, पर जितना ही वह मनाने का प्रयत्न करता था, उतना ही उसके राजा-भइया को कान का दर्द याद आता था। फिर भी सन्ध्या समय रामा को लिन्न मुद्रा से बाहर बैठा देखकर मैंने 'गीत सुनाओ' कहकर संधि का प्रस्ताव कर ही दिया। रामा को एक भजन भर आता था—"एसो सिय रखुवीर भरोसो" और उसे वह जिस प्रकार गाता था, उससे पेड़ पर के विद्या-कौने तक उड़ सकने थे; परन्तु हम लोग उस अपूर्व गायक के अद्भुत ओता थे—रामा केवल हमारे लिए गाता और हम केवल उसके लिए सुनते थे।

मेरा बचपन समकालीन वालिकाओं से कुछ भिन्न रहा, इसीसे रामा का उसमें विशेष महत्त्व है।

उस समय परिवार में कन्याओं की अभ्यर्थना नहीं होती थी। धाँगन में गानेवालियां, द्वार पर नीवतवाले और परिवार के बूढ़े से लेकर बालक तक सब पुत्र की प्रतीक्षा में बेंडे रहते थे। जैसे ही वृत्रे स्वर से लक्ष्मी के आगमन का समाचार दिया गया वंसे ही घर के एक कोने से दूमरे तक एक द्रिद् निराशा ब्याप्त हो गई। बड़ी-बूढ़ियाँ संकेत से मूक गाने प्रालियों को जाने के लिए कह देतीं और बड़े-बूढ़े हुशारे से नीरव बाजेवालों को बिदा देने—यहि ऐसे अतिथि का भार उठाना परिवार की शक्ति से बाहर होता तो उसे बैरंग सीटा देने के उपाय भी सहज थे।

हमारे कुल में कब ऐसा हुआ, यह तो पता नहीं, पर जब दीवंकाल तक कोई देवी नहीं पथारीं तब चिन्ता होने जगी; क्योंकि जैसे अस्व के बिना श्ररवमेश नहीं हो सकता, वैसे ही बिना कम्या के कम्यादान का महायज्ञ सम्भव नहीं।

बहुत प्रतीचा के उपरान्त जब मेरा जन्म हुआ तब बाबा ने इसे अपनी कुलदेवी दुर्गा का विशेष अनग्रह समका और आदर प्रदर्शित करने के लिए अपना फारसी-ज्ञान भूलकर एक ऐसा पौराणिक नाम हैं इ लाये, जिसकी विशालता के सामने कोई सुके छोटा-मोटा घर का नाम देने का भी साहस न कर सका । कहना व्यर्थ है कि नाम के उपयक्त बनाने के लिए सब बचपन से ही मेरे मस्तिष्क में इतनी विद्या-बुद्धि भरने क्यों कि मेरा खबीध मन विद्वोही हो उठा । निरक्षर रामा की स्नेह-खाया के बिना मैं जीवन की सरखता से परिचित हो सकती थी या नहीं, इसमें सन्देह है। मेरी पट्टी पुज चुकी थी और मैं. 'झा' पर डँगली रखकर आदमी के स्थान मे, आम, आलमारी, आज आदि के द्वारा मन की बात कह लेती थी। ऐसी दशा में मैं अपने भाई-बहनों के निकट शुकाचार्य से कम महस्त्र नहीं रखती थी । मुक्ते उनके सभी कार्यों का समर्थन या तिरोध पुस्तक में इंद लेने की अमता प्राप्त थी और मेरी इस प्रमता के कारण उन्हें निरन्तर सतर्क रहना पड़ता था। नन्हें बाद उछ्जा नहीं कि मैंने किताब खोजकर पढ़ा, "बन्दर नाच दिखाने श्राया।" मुन्नी रूठी नहीं कि मैंने सुनाया, "रूठी लड़की कौन मनावे, गरज पड़े तो भागी आवे।" वे बेचारे मेरे शास्त्र-ज्ञान से बहुत चिन्तित रहते थे; क्योंकि मेरे किसी कार्य के जिए दशान्त हु ह लेने का साधन उनके पास नहीं था. पर अचरकानी शुकाचार्य निरक्षर रामा से पराजित हो जाते थे। उसके पास कथा-कहानी-कहावत आदि का जैसा बहुत कोष था, वैसा सौ पुस्तकों में भी न समाता। इसीसे जब मेरा शास्त्र-शान महाभारत का कारण बनता तब वह न्यायाधीश होकर और अपना सबके काम में सुनाकर तुरंत सन्धि करा देता।

मेरे पविडतजी से रामा का कोई विरोध न था; पर जब सिखीनों के बीच हो में 'मौजवी साहब, संगीत-शिवक और ड्राइंग मास्टर का भाविभीत हुसा तब रामा का हृद्य स्रोभ से भर गया । कदाचित वह जानता था कि इतनी योग्यता का भार मुक्तये न सँभल सकेगा।

मौलवी साहब से तो मैं इतना ढरने लगी थी कि एक दिन पढ़ने से बचने के लिए बड़े से काबे में छिएकर बैठना पड़ा। अभाग्य से काबा वहीं था जिसमें बाबा के भेजे आमों में से दो-चार शेष भी थे। उन्हें निकालकर कुछ और भरने के लिए रामा जब पूरे काबे को, उसके भारीपन पर भिस्मत होता हुआ माँ के सामने उठा लाया तब समस्या बहुत जटिल हो गई। जैसे ही उसने डक्कन हटाया कि मुक्ते पलायमान होने के भारित्वत कुछ न सूका। अन्त में रामा और माँ के अयत्न ने मुक्ते उद्धीर ते से छुटी दिला दी।

इाहंग मास्टर से मुक्ते कोई शिकायत नहीं रही; क्योंकि वे खेलने से रोकते ही नहीं थे। सब कागजों पर दो लकीरें सीधी खड़ी करके चौर उन पर एक गोला रखकर में रामा का चित्र बना देती थी। जब किसी चौर का बनाना होता तब इसी ढाँचे में कुछ पच्चीकारी कर दो बाती थी।

नारायण महाराज से न मैं प्रसन्न रहती थी, न रामा । जब उन्होंने पहले दिन संगीत सीखने के सम्बन्ध में मुक्कसे प्रश्न किया तब मैंने बहुत विश्वास के साथ बता दिया कि मैं रामा से सीखती हूँ। जब उन्होंने सुनाने का अनुरोध किया तब मैंने रामा का वहीं भजन ऐसी विचिन्न भावभंगी से सुना दिया कि वे अवाक हो रहे। उस पर भी जब उन्होंने मैंरे सेवक गुरु रामा को अपने से बद्दा और योग्य गायक नहीं माना तब मेरा अश्सन्न हो जाना स्वामाविक था।

रामा के बिना भी संसार का काम चल सकता है, यह हम नहीं मान सकते थे। माँ जब १०-१४ दिन के क्रिए नानी को देखने जानीं तब रामा को घर और बाबूजी की देख-भाल के लिए रहना पहता था। बिना रामा के हम जाने के लिए किसी प्रकार भी प्रस्तुत न होते। अतः वे हमें भो खोड़ जातीं। बीमारी के सम्बन्ध में रामा से अधिक सेवा-परायण और साव-धान स्यक्ति मिलना कठिन था। एक बार जब छोटे भाई के चेचक निकली तब वह रोष को लेकर ऊपर के खबड में इस तरह रहा कि हमें भाई का रमरण ही नहीं आया। रामा की सावधानी के कारण ही मुक्ते कभी चेचक नहीं निकली।

एक बार और उसीके कारण मैं एक भयानक रोग से बच सकी हूँ। इन्दौर मे प्लेग फैला हुआ था और हम शहर से बाहर रहते थे। माँ और कुछ महीनों की खबस्थावाला छोटा भाई इतना बीमार था कि बाबूजी हम तीनों की खोज-खबर लेने का अवकाश कम पाते थे। ऐसे अवसरों पर रामा अपने स्नेह से हमें इस प्रकार वेर लेता था कि और किसी अभाव की अनुभृति ही असम्भव हो जाती थी।

जब हम सघन आम की डाज में पड़े मूले पर बैठकर रामा की विचित्र कथात्रों को बढ़ी तन्मयता से सुनते थे तभी एक दिन हल्के से ज्वर के साथ मेरे कान के पास गिरुटी निकल आई । रामा ने एक बुढ़िया की कहानी सनाई थी जिसके फूले पैर में से भगवान ने एक बीर मेंदक उत्पन्न कर दिया था। मैंने रामा को यह समाचार देते हुए कहा. ''मालूम होता है, मेरे कान से कहानीवाला मेंडक निकलेगा।" वह बेचारा तो सन्न हो गया । फिर ईंट के गर्म दुकड़े को गीले कपड़े में लपेटकर उसने उसे कितना सेंका, यह बताना कठिन है। सेंकते-सेंकते वह न जाने क्या बढ़बड़ाता रहता था जिसमें कभी देवी, कभी हनुमान श्रीर कभी भगवान का नाम सुनाई दे जाता था। दो दिन श्रीर दो रात वह मेरे बिच्चोने के पास से हटा ही नहीं। तीसरे दिन मेरी शिल्टी बैठ गई; पर रामा को तेज बुखार चढ़ श्राया। उसके गिल्टी निकती. चीरी गई और वह बहुत बीमार रहा; पर उसे सन्तोष था कि मैं सब कष्टों से बच गई। जब दुर्बल रामा के विझीने के पास मां हमें ले जा सकीं तब हमें देखकर उसके सूखे बोठ मानी हुँसी से भर बाए, बँसी कांने उत्साह में तैरने जगीं और शिभान शरीर में पुरू स्कृति तरंगित

हो उठी । मां ने कहा, "तुमने इसे बचा लिया था रामा ! जो हम तुम्हें न बचा पाते तो जीवनभर पछतावा रह जाता ।" उत्तर में रामा बढ़ें हुए नाल्नवाले हाथ से मां के पैर छूकर अपनी आंखें पोंछने लगा । रामा जब अच्छा हो गया तब मां प्रायः कहने लगीं, "रामा, अब तुम घर बसा लो जिससे अपने बाल-बच्चों का सुख देख सकी।"

"बाई की बातें! मीय नासिमेट अपनन खौं का कनने हैं, मोरे राजा हरे बने रहें — जेई अपने रामा की नैया पार खगा देहें!" — ही रामा का उत्तर रहता था। वह अपने भावी बच्चों को लख्य कर इतनी बातें सुनाना था कि हम उसके बच्चों की हवाई स्थिति से ही परिचित नहीं हो गए थे, उन्हें अपने प्रतिद्वन्द्वी के रूप में भी पहचान गए थे। हमें विश्वास था कि यदि उसके बच्चे हमारे जैसे होते तो वह उन्हें कभी 'नामिमटा', 'मुँहमोंमा' आदि कहकर स्मरण न करता।

फिर एक दिन जब अपनो कोउरी से लाडी-जूता आदि निकालकर और गुलाबी साफा बाँधकर रामा आंगन में आ खड़ा हुआ तब हम सम बहुत सभीत हो गए, क्यों कि ऐसी सज-धज में तो हमने उसे कभी देखा हो नहीं था। लाडी पर सम्देह-भरी दृष्टि डालकर मैंने पूछ ही तो लिया, "क्या तुम उन बाल-बच्चों को पीटने जा रहे हो रामा ?" रामा ने लाडी घुमाकर हँसने-हँसते उत्तर दिया, "हाँ राजा भइया, ऐसी देंहों नासमिटन के।" पर रामा चला गया और न जाने कितने दिनों तक हमें करलू की मां के कठीर हाथों से बचने के लिए नित्य नवीन उपाय सोचने पड़े।

हमारे लिए श्रनन्त श्रीर दूसरों के लिए कुछ समय के उपरान्त एक दिन सबेरे ही केसरिया साफा श्रीर गुलाबी धोती में सजा हुश्रा रामा दरवाजे पर श्रा खड़ा हुश्रा श्रीर 'राजा भह्या, राजा भह्या' पुकारने लगा। हम सब गिरते-पड़ते दौड़ पड़े; पर बरामदे ही में सहम कर भटक रहे। रामा तो श्रकेला नहीं था। उसके पीछे एक लाख घोती का श्रष्टीटा सगाये श्रीर हाथ में बुढ़े और पांच में पैंजना पहने और षूँ घटवाली स्त्री खड़ी थी उसने हमें एक साथ ही उत्सुक भीर सर्श-कित कर दिया।

मुन्नी जब रामा के कुरते की पकड़कर ऋजने लगी तब माक की नोक को छू लेने वाले वृँघट में से दो तीच्या आंखें उसके कार्य का मुक विरोध करने लगी। नन्हें जब रामा के कन्धे पर श्वासीन होने के लिए जिद करने लगा तब भूँ घट में छिपे सिर में एक निषंध-सूचक कम्पन जान पड़ा श्रीर जब मैंने मुककर उस नवीन मुख को देखना चाहा तब वह मूर्ति वृमकर खड़ी हो गई। भला ऐसे आगन्तुक से इस कैसे प्रसन्त हो सकते थे ! जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे रामा की भाँधेरी कोडरी में महाभारत के भाँकुर जमते गए भीर हमारे खेल के संसार में सखा पढ़ने की सम्भावना बढ़ती गई । हमारे खिलौनों के मगर बसाने के लिए रामा विश्वकर्मा भी था और मण दानव भी; पर भाव वह अपने गुरू कर्तव्य के लिए अवकाश ही नहीं पाता था। वह आया नहीं कि व्यवटवाली मृतिं पीछे-पीछे आ पहुँची और उसके मुक श्रसहयोग से हमारा श्रीर रामा का ही नहीं, गुड़े -गुहियों का भी दम घटने जगता था। इसीसे एक दिन हमारी युद्ध-समिति बैठी। राजा को ऊँचे स्थान में बैठना चाहिए, ऋतः मैं मेज पर चढ़कर धरती तक न पहुँचनेवाले पैर हिलाती हुई विराजी । मंत्री महोदय कुर्सी पर श्रासीन हुए श्रीर सेनायितजी स्टूल पर जमे! तब राजा ने चिन्ता की मुद्रा से कहा, "रामा इसे क्यों जाया है ?" मन्त्रीजी ने गम्भीर भाव से सिर हिलाते हुए दोहराया, "शमा इसे क्यों लाया है ?" श्रौर सेनापति 'र' न कह सकने की श्रसमर्थता छिपाने के जिए शांखें तरेरते हुए बोले ''छच है, इछे को जाया है ?"

फिर उस विचित्र समिति में सर्वमत से निश्चित हुन्ना कि जो जीव हमारे एककृत्र अधिकार की अवज्ञा करने न्नाया है, उसे न्याय की मर्यादा के स्वार्थ द्रव्ह मिलना ही चाहिए। यह कार्य नियमानुसार सेनापतिजी को सींचा गथा। रामा की बहु जब रोटी बनाती तब नन्हें बाबू चुपके से उसके चौके के भीतर बिस्कृट रख आता, जब वह नहाती तब लकड़ी से उसकी सुखी धोती नीचे गिरा देता। न जाने कितने वृष्ट उसे मिलने सगे; पर उसकी थोर से न चमा-याचना हुई और न संधि का प्रस्ताय आया। केवल वह अपने विरोध में और अधिक दृढ़ हो गई और हमारे अपकारों का प्रतिशोध बेचारे नामा से लेने लगी। उसके सांवन्ते मुख पर कटोरता का अभेग अवगुरुठन पड़ा ही रहता था और उसकी काली पुतिलयों पर से कोध की छाया उतरनी ही न थी, इसीसे हमारे ही समान अबोध रामा पहले हतबुद्धि हो गया, फिर खिन्न रहने लगा और अन्त में विद्रोह कर उटा। कदाचित् उसकी समम में ही नहीं आता था कि वह अपना सारा समय और स्नेह उस स्त्री के चरखों पर कैसे रख दे और रख दे तो स्वयं जिये कैसे! फिर एक दिन रामा की बह स्टकर मायके चल दी।

रामा ने तो मानो किसी श्रिश्य बन्धन से मुन्ति पाई; क्योंकि वह हमारी अद्भुत सृष्टि का फिर वही चिर-प्रसम्न विधाता बनकर बहू को ऐसे भूज गया जैसे वह पानी की जकीर थी।

पर मां को श्रन्याय का कोई भी रूप श्रसहा था! रामा परनी को हमारे पुराने खिलौनों के समान फेंक दे, यह उन्हें बहुत श्रनुचित जान पड़ा, हमिलिए रामा को कर्ज्ञ न्सम्बन्धी विशद श्रीर जटिल उपदेश मिलने लगे। इस बार रामा के जाने में वही करुण विवशता जान पड़ती थी, जो उस विद्यार्थी में मिलती है जिसे पिता से स्नेह के कारण मास्टर से पिटने जाना पड़ता है।

उस बार जाकर फिर लौटना सम्भव न हो सका। बहुत दिनों के बाद पता चला कि वह श्रपने घर बीमार पड़ा है। मां ने रुपये भेजे, श्राने के लिए पत्र जिला; पर उसे जीवन-पथ पर हमारे साथ इतनी ही दूर श्राना था।

इम सब जिलोंने रजकर शून्य दृष्टि से बाहर देखते रह जाते थे।

मन्हें बाबू सात समुद्ध पार पहुँचना चाहता था; पर उदनेवासा घोड़ा म मिलने से यात्रा स्थगित हो काती थी। मुन्नी घपनी रेल पर संसार-असण करने को विकल थी, पर हरी-लाल मंदी दिखानेवाले के बिना उसका चलना-उहरना सम्भव नहीं हो सकता था। मुक्ते गुढ़िया का विवाह करना था; पर पुरोहित और प्रबन्धक के बिना शुभ लग्न टक्की चली जाती थी।

हमारी संख्या चार तक पहुँचानेवाला छोटे महया ढाई वर्ष का हो खुका था और हमारे निर्माण को ध्वंस बनाने के अभ्यास में दिनों-दिन तत्पर होता जा रहा था। उसे खिलोंनों के बीच में प्रतिष्ठित कर हम सब बारी-बारी सेरामा की कथा सुनाने के उपरान्त कह देते थे कि रामा जब गुलाबी साफा बांधकर लाठी लिए हुए बौटेगा तब तुम गड़बड़ न कर सकोगे। पर हमारी कहानी के उपसंहार के लिए भी रामा कभी न जौटा।

आज में इतनी बड़ी हो गई हूँ कि 'राजा भइया' कहलाने का इठ स्पप्न-सा लगता है, बचपन की कथा-कहानियां करपना जैसी जान पड़ती हैं और खिलोंनों के संसार सा सीन्दर्य आन्ति हो गया है; पर रामा आज भी सस्य है, सुन्दर है और स्मरणीय है। मेरे श्रतीत में खड़े रामा की विशाल छाया वर्तमान के साथ बढ़ती ही जाती है—— निर्वाक, निस्तन्द्र, पर स्नेह-तरल।

## वासुदेवशरण अग्रवाल

देश की श्राशा उसकी धरती है। भारत खेतिहरों का देश है। किसान धरती के बेटे हैं। यहां किसान जियेगा तो सब कुछ है। किसान बिजट गया तो सब कुछ बंटाढार समस्प्रिए। एक पुराने संस्कृत श्लोक में पते की बात कही है:

राज्ञः सक्ते ऋसक्त्वे वा विशेषो नोपलस्यते । कृषीवल विनाशे तु जायते जगतो विषत्॥

राजा एक रहे या दूसरा चा जाय, कुछ निशेष भेद नहीं पड़ता, लेकिन ध्रगर किसान का नाश हुआ तो जग-प्रलय समसनी चाहिए। किसान के जीवन को बनाने में भारत का सर्वोदय है। भारत का किसान देख-भाजकर चलनेवाजा है। वह सदियों से अपना काम चतुराई के साथ करता चा रहा है। उसमे हुट्ट पेजने का भी गुण है। खेत में जब उतरता है, ख्न-पसीना एक कर देता है। सदीं-गर्मी से बह जी नहीं चुराता। असीज की धूप में मी सिर पर चादर रखकर यह खेत में डटा रहता है। वह स्वभाव से मितव्ययी है। उसे बुद्ध या पुरानपन्थी कहना अपनी आंखों का अन्धापन है। भारतीय किसान को उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात बताई जाती है, वह उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर भारी भरवम, अधकचरा जान उसके द्वारे उंदेख दिया जाय और वह भी

विदेशी भाषा में तो यदि किसान उसे व समक पार्व तो किसाब का क्या दोष है ? भारतीय किसान के शरीर और मन में घरती-माला समा भीर दरता बनकर बैठी है। संतोष श्रीर परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर हैं। उसके सदग्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। किसान को दोषी ठहराना सस्ता विज्ञापन है और वैसा करना अपने पैरों में भाप कुल्हाड़ी मारना है। किसान के साथ जो ऋठी हमदर्शी या द्या-मया दिखाने हैं उन मित्रों से भी किसान को भगवान क्वाबे। कुंस और इप्पर के कच्चे घरों में रहना कोई ब्रटि नहीं है। किशान ने चतुराई से जान-बूमकर इस तरह के घर जुने । उसके घर की देवी ने पहले से ही तिनकों का वस्त्र पहना, वही उसे भाषा। किसान अपने घर को बाँस और बहिजयों के ठाठ से, अपने ही जक्कत के वास और फू'स से और अपने ताल की मिही से पाथी हुई कच्ची ईटों से बनाता है। इसमे एक बढ़ा लाभ है, यह यह कि किसान शहर का या बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता. वह अपने ही देव में स्वावसम्बादन वन जाता है। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान के जीवन की कुंजी है। उसके खेती के श्रीजार, हज, हेंगा, पंजाली, बरत, पुराही, कहाल. हंसिया, सब उसके यहां ही तैयार होते है। गांव की जानी-पहचानी कारोगरी किसान को आध्मनिर्भर बनाती है। भारतीय खेती की पुरानी पद्धति में सैकडों तरह का शिल्प किसान के हाथों में रहता है। प्रचासों तरह की रस्सी वह श्रपने हाथों से बनाता है और गठियाता है। खपनी बोम दोने की छकड़ा गाड़ी को गांव के लुहार-बढ़ई की मदद से बह स्त्रयं कलकर तैयार करता है। उत्त्व बोने से पेरने और गृह-खांड बनाने की सारी प्रक्रिया कियान की उ'गलियों के पोरवों में बसती है। स्तवहाँ रुपया जगाकर जो परिगाम शक्कर-मिल से होता है वह किसान की खंडसार में गांव-गांव श्रीर घर-घर देखने को मिखता था । नदी की सिरवाल बास से वह अपनी राव का शीरा श्रवाग करता और मिंबी की सकताई भीर तथ की चार से वह अपने गुद का मैल काटता था।

ब्रगले के एंख की तरह सफेद वह खांड बनाता था और जहां यह बद्योग चौपट नहीं हो गया है वहां खाज भी बनाता है। बात्मनिर्भरता भारतीय किसान का बहत बड़ा गुण है। यदि इसी बात का आंख स्रोल कर श्राध्ययम किया जाय तो हजारों बातें ऐसी मिलेंगी जिन्हें गांव का भारतीय किसान अपने हाथ से कर लेता है और जिनके लिए उसे बाहर के यंत्रों और मिस्त्रियों का मुंह नहीं ताकना पढ़ता। जिस चीज को वह चपने गांव में ही तैयार न कर सके और टूट-फूट होने बा बिगबने पर स्वयं जिसकी मरम्यत न कर सके-ऐसे बन्त्र को किसान ने कभी नहीं पसन्द किया। ऐसा यन्त्र यदि उसके जीवन में इस पहुँ-चाते हैं तो हम उसके ऊपर एक भार्थिक बोक्ता लावते हैं, उसे बहुत हद तक दूसरे पर निर्भर बनाकर उसकी स्वतन्त्रता का जोप करते हैं। बढ़े-बढ़े बाट लाव के पक्के गोला कु वे बाज भी भारतीय किसान अपने बलबते और मस्तिष्क के अनुभव से और गांव के माल-मसाक्षे से तैयार कर नेते हैं। उनके इस कौशन की जी खोनकर प्रशंसा होनी चाहिए। किसी देहात में चले जाइए, ऐसे कुवों से गांव-बस्ती श्रीर जङ्गल भरे हुए मिलेंगे। इन्हें देवता नहीं बना गए। किसानों ने ही घरती के स्रोत फोड़कर इन बढ़े इन्दारों या गहरे कु वों को बनाया था। कु वे का गोला गालना त्राज भी गांवो मे बढी चतुराई का काम सममा जाता है। किसान के पास न सीमेट था, न सिरिया या गर्डर थे। इन चीजों ने गांव में पहुँचकर वहांके माल-मसालो की ब्रोर से किसानी का जी फेर दिया। चाहिए तो यह कि श्रपनी धरती के जिस ससाले से वह भवतक इसनी मजबूत चीजें बनाता रहा था, उसीकी तारीफ करके उसे श्रात्मनिर्मर बनाया जाय। श्राज तो उल्लटी गंगी बहने लगी है। तिनकों का वस्त्र पहननेवाली गांव की देवी लाख ई ट के ओह में फँस रही है। जाल इंट भयावनी वस्तु है। इसमे गांव का हित नहीं, भनहित है। किसान को भपने जिपे-पुते कच्चे घरों से प्यार था। वे उमें सर्दी में गरम और करनी में उंदे सकते थे। उन्हें वह स्वयं प्रयने

हाथों के बज-बूते पर या पड़ोसियों के साथ मिलकर बना डालता था, उनकी जिपाई, रिहसाई और पुताई में उसकी घरवाली उसका हाथ बंटाती थी। अपने अन्न, घर और वस्त्र को पैदा करने और बनाने में किसान स्वतन्त्र था, एकदम आत्मनिर्भर। वेद के शब्दों में :

## स्वे चेत्रे अनमीवा विराज

अपने खेत या केन्द्र पर बिल्कुल निर्भय, आधि-ध्याधि से दूर, आत्मिन्भर होकर विराजता था। आज किसान की आत्मिन्भरता धीरे-धीरे चलती जा रही है। एक-एक करके बाहरी कल-कांटे उसके जीवन पर जापा मार रहे है और वह उनके अम-जाल में पदकर अपनी आर्थिक और बौद्धिक स्वतन्त्रता खो रहा है। किसान घर का रहेगा न घाट का। यदि लाख दो लाख आदमी इस मोह के शिकार होते तो इस मजाक को सह जिया जाता, लेकिन करोड़ों देहात के मजुष्यों को शहर की खर्चींजी चीजों का गुलाम बना डालना ऐसी भूल होगी जिसके बोम से किसान पिस जायगा।

भारतीय किसान के पास हाथ-पैर का बल है, उसके मन में काम करने का उत्साह है, उसमें अपनी घरती और घर-गृहस्थी से प्रेम है। वह राह-राह चलता है, उसमें बुद्धि का गुए भरपूर मात्रा में है। वस्तुतः समम-बृक मे भारत का किमान बढ़ा-चढ़ा है। उसे किसी तरह बुद्ध् नहीं कहा जा सकता। गांत्र से खुटककर जब वह शहर में आ जाता है तो शहरी धन्धों को कितनी फुर्ती से सीख लेता है, अथवा जब वह मर्ती होकर लाम पर जाता है तब वहां की कवायद, हथि-यार और मशीन के काम को वह कितनी चालाकी से सीख लेता है। भारतीय किसान भाषा और भाव दोनों का धनी हैं। उसके गीतों में उसके सुख-दुख को अनुभूति अकट होती है। इस अनुभूति के तरर भारतीय साहित्य के अभिन्नारों से भिन्ने हैं। उसकी पैनी बुद्धि गांव की घोषी कहावतों में जगमगाती है। मेझ-जोज किसान के जीवन को बांधनेवाली पोड़ी रस्सी है, उसमें मिल-जुजकर जीवन चक्काने का

धद्भुत गुण है। सेती के गाढ़े समय में जब काम का तोड़ रहता है, विशेषकर जुताई-धुम्नाई का मंडनी-दवनी के कामों में वे खुने जी से एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं। शादी-स्थाह, जग्य-स्थीनार के समय किस तरह सारा गांव ग्रीर पसगांव भी एक सूत में बंध जाता है। यह देखने लायक होता है। टेहले के बरेलू कामों को कितने ही परिवार सुविधा के अनुसार बांटकर भुगता देते हैं। मनों गेहूँ पीसना हो तो कितने ही घरों की स्त्रियां बांट ले जाती हैं भीर गाते-गाने श्राटा तयार हो जाता है। सारे गांव-विशादरी की चिक्कां एक परिवार की सेवा में लग पड़ती हैं। दाल पी ना हो, कलावे रंगना हो, तीयल सीना हो, इसी प्रकार की पारिवारिक सामेदारी से चटपट काम हो जाता है। सहकारिता की भित्ति पर बनी हुई जीवन-पद्धति गांव में पहले से चली माती है। उसको यदि बाहरी चोला न पहनाया जाय तो उसी जीवन में से पुन: उसके चेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

भारतीय किसान कथा-वार्ता का प्रेमी रहा है। उसे अपने पूर्वजों के घरितों में रुचि है। आंखें उसकी काले अचर नहीं देखतीं, पर कानों के द्वारा धीर कथठ के द्वारा वह अपरिचित ज्ञानराशि की रच्चा करता आया है। लाखो प्रामगीत, हजारों कहानियां, लोकोक्तियां और ऋतु पृषं प्रकृति की बातें किसानों के कथठ में हैं, जहांमे भाषा का श्रमित शब्द-भडार प्राप्त किया जा सकता है। जाड़ों की चिलकती भूप और गर्मी की प्रशान्त रानों में, बरसात के घोरते-गरजते समय और वसन्त के फगुवा वयार में किसान का रोम-रोम नृत्य और गीत के लिए फड़-कने लगता है। जीवन की नसो की थिरकन भीतरी उच्लास को नृत्य में उंडेल देती है। जीवन की रचा करनी है तो लोकनृत्य को मरने से बचाना होगा, लोकसंगीत की लय को फिर से सुनना होगा, जो जङ्गल को वसन्त के आगमन पर गीत-मंगल से भर देती है। किसान के जीवन को पुनः चिताने के लिए उसके नृत्य-गीत असृत का काम करेंगे।

किसान को बाहर से भाता हुआ सच्चा सहानभूति का स्वर चाहिए। उसके जीवन के सीधे-सन्ते बांचे को समझने, परलने भीर संभावने की भावश्यकता है, भ्रस्त-व्यस्त करने की नहीं। नीचे खींच सेना श्रासान है, ठाठ खड़ा करना मुश्किल है। ब्राज हलघर मनोवृत्ति बनाने की आवश्यकता है देश में चारों श्रोर सब तरह की मनीवृत्ति तैयार हो रही है, लेकिन इल की मुठिया पकड़कर इलघर बनने या कहलाने की मनोवृत्ति का टोटा है। कहते हैं, किसी गाढ़े समय में जनक ने हज की मुठिया थामी थी, तब घरती ने सीना उगला था। श्राज सोने के घट की देवी, धरती की पुत्री सीता के जन्म की पुन: भावश्यकता है। भीर सब जगह तो हम जाते हैं, किसानों के खेतों में जाना नहीं सीखा । क्या हमारे श्रभिनन्दन श्रीर उद्घाटन जनपदों की जस्ती के लिए अर्पित न होंगे ? आवश्यकना है कि पर्याप्त प्रचार और उस्ताह से सारे जनपद के करवाण का उदघाटन इस किसी दिन करें भीर उसी मुहर्त से पृथ्वी और पृथ्वी के पुत्र किसानों के जीवन के कायाकरूप करने के लिए जनपद के सच्चे सेवक व सरकारी अमला कमर कस लें। एक-एक जनपद को हम पांच वर्षों में चन्न और वस्त्र से पाट देंगे, वहां की भूमि के सेहा हल कराल होकर गहरी फाड़ करने जर्गेंगे, वहां के तिनकों में जान पढ़ जायगी, गाय-भैंसों के सुखते षंजरों पर फिर से मांस के लेवने चढ़ने लगेंगे और लुढ़कती हुई टांद वाले सांढ खेतों में खड़े महारने बगेंगे। भाज के जैसी मुर्जा-उदासी-असहायता का नाम-निशान न रह जायगा। कियान के लिए चारों भीर श्राशा का नया संसार होगा। सभी के मन यदि संकल्पवान होंगे तो गाड़ी भटक नहीं सकती । हमारे भारी-भरतम पौथों का जान भी इनकर किसान तक पहुंचेगा और उस भूमि के जिए उपयोगी होगा. जिसके धन से वह सींचा गया है। हजधर मनोवृत्ति का फगुनहरा देहातों में बहेगा तो एक घोर से दूसरे छोर तक सभी कुछ नया रस पाकर जहलहाने खगेगा। देहातों को पैसा नहीं चाहिए, किसान का

बिलिष्ट शरीर सकुशत बचा रहे, वह धरती के साथ सती होकर उसकी काथा पक्षट देगा ?

धरती का कायाकरूप यह देहात की सबसे बड़ी समस्या है। श्राज भरती-माता रूढ गई है। किसान धरती में पचता-मरता है, पर धरती में उपज नहीं होती। बीज के दाने तक कहीं-कहीं घरती पचा जाती है। घरती से जन्त की चाहना करते हुए गांव-गांव के किसानों ने पहती जङ्गत जीत बाले. बंजर तोइते-तोइते किसानों के बैक्स थक गए, पर धरती अक्काबाई की तरह न पसीजी और किसानों की दरिइता बढ़ती चली गई। 'सधिक श्रम्न उपजाश्रो' का सुग्गा पाठ किलान सुनता है। वह समस्रता है कि अधिक धरती जोन में लानी चाहिए। उसने बाग-बागवा के पेड काट दाते, खेतों को बढाया, पर घरती ने श्राधिक श्रम्न नहीं उपजाया। श्रधिक धरती के जिए श्रधिक पानी चाहिए, श्रविक खाद चाहिए। वह पहले से ही नहीं था। किसान की उत्तमन बढ गई, धरती की भूख-प्याम बढ़ गई। धरती रूठी है। अब उसे मनाना होगा। वह रीती है, उसे भरना होगा, तभी उसकी मिट्टी में से गेड्ड के सक्लनफूल की इतराती हुई बालें निकलेंगी, तभी कनक-जीरी घान के कराठों से निगरती हुई बालें श्रपने संग-मूलत से खेतों को भर देंगी, और तभी मीटे अन्तों की कन्केदार भुटियों के दर्शन होंगे। घरती की भी अपनी कथा और स्थथा है, उसे सुनने और सम-सनेवाले चाहिए। धरती से हम लेते रहे, उसे दिया कुछ नहीं। श्रान्न के रूप में उसका सार खींचते रहे, पर खाद से उसे पोसा नहीं। धरती को इस रीवी करने रहे, फिर भरा नहीं । धरती केवल मिट्टी नहीं है, उसमें कीमिया भरी है। वही रसायन मिही में से गेहूँ-गन्ने का श्रमृत उप-जाता है। गेहूँ को जैसी मिट्टी चाहिए, जी को उससे दूसरी तरह की | बालू को माननेवाली पहाड़ी मिटी तेजाबी होती है, जी को मानते-

९ दरिइता की मराठी देवी।

वाली मैवानों की मिट्टी रेहाखी या खारी । घरती में खारापन बढ़ बाम तब भी पींधे-पत्ती सुख जाती है, तेजाब का अंश बड़े तो भी ठीक नहीं। धारती की मठज पहचानना जरूरी है। धरती का यह स्वास्थ्य या संतु-सन खाद-पानी पर निर्भर है। घरती के विशेषत्र कान लगाकर उसकी बात सनते हैं. बारमविश्वास के साथ उसकी कमी की पूरा करते हैं भीर मनचीता अन्न उत्पत्न करते हैं। हमारा किसानों का देश है, खेती इमारा राष्ट्रीय पेशा है, खेतिहर होना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। इस प्रच्छे खेतिहर बन सकें, इससे बढ़कर हमारे कल्याय की कोई बात नहीं है। हमारी पढ़ाई-बिखाई का बादर्श, रहन-सहन का बादर्श यही बनना चाहिए कि खेतिहरों की श्रेखी में हमारी गिनती हो। हातैंड के एक सज्जन से एक दिन भेंट हुई। नाम था रीरिंक। री-भाष्य या हिरन, और रिंक---रिंग या पही, जिस हिरन की गर न में पही पदी हो। नाम का ग्रर्थ जानकर श्राधीयता वढी। उसने बढे आन-मान से कहा कि मैं घरती का विशेषक्ष हैं। हमारा देश किसानों का है, वदी हमारा बन्ना है। हमारे पास कोयला और यन्त्र नहीं,पर हमें अपनी खेती का गर्व है। बीस वर्षों से मैं भारत में काम कर रहा हूँ। यहां मूमि का विज्ञान उन्नत होना चाहिए, भूमि-मम्बन्धी साहित्य (सोभाएल साबंस और सोब्राएक क्रिटरेचर ) बढ़ना चाहिए। 'अधिक धन्न उपजाओं का अर्थ है हर बीवे में आज से सवाया-स्यौदा अन्त उत्पन्न करना, नई भूमि को तोडकर जीत में लाना नहीं। उसके लिए विशेष पानी, बीज, खाद श्रीर अम की श्रावश्यकता होगी। भूमि में ढाश्वा हुआ एक बीज आज यदि चालीस दाने उत्पन्न करता है तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हर बाल में दानों की संख्या बंदें और हर पूंजे में से विश्वास की संख्या बहे। यह श्रव्ही खाद से हो सकीग। इसके बिड़ नीवर की रौयार की हुई खाद भनमोत्त है। सीवर की साद मिही के महर्दी में दावकर ठीक तरह से सदाई और तैबार की गई हो । साब भर दुरानी गोवर की कार्य भूमि को सर्वोक्स खुराक है। रीरिंक की बात ध्यान से सुनने और मानने खायक है।

हजारों बरसों से भारतीय किसान गोवर को न्वाद काम में लाते रहे हैं। गोबर मैला पानी सड़ै। तब खेती मे दाना पड़े॥ खेती करे खाद से भरे। सौ मन कौठिला से ले धरे।। लेकिन खाद वैयार करने का सही तरीका आज वे काम में नहीं लाते। खाद का नमकीन सारांश खेत में पहुंचने से पहले ही धुल जाता है। खाद शब्द 'खात' से बना है। खात का पर्थ गड्ढा। भूमि में खात या गड्ढा खोदका उपमे गोबर-मिट्टो की नह-पर-तह चढ़ाकर बढ़िया खात तैयार होती थी। उसमे थोडी मेहनत पड़नी है, पर कियान के लिए वही सोना है। उसकी गाड़ी कमाई में बरकत दंनेताला पदार्थ खाद ही है। खात परे तो स्वेत, नार्टि कुड़ा-रेत। वही खेत, वही किसान श्रीर वहीं बीज---ार बढिया खाद का रसायन पाकर घरती सीना उगलने लगती है । गांव-गांव मे लाखी-करोड़ों खत्तो में खाद तैयार करने की सही परिवाटो डाजनी चाहिए। एक भी कियान ऐसा न रहे जो खाद के सही तरीके को अभल में न लाता हो। सारा जनपद इसे अपने जीने-मरने का प्रश्न समक्तकर इसे अपनावे। आज गांव की कृ वियों पर खाद का रत्न फेककर हम उसकी श्रोर से श्रांख मींच लेते दें भीर बरसात बाद धुलकर जो बच रहता है, उसे खेतों में जा पटकते हैं। वह खाद नहीं है, खाद की ठठरी श्रवश्य है। धरती उसे क्या माने और कैसे अपना काम चलावे ? उसकी कोख में से जी गेहूं के खुद श्रीर ईख के पोये जन्म लोने हैं। पर मरभुखे जैसे। उनमे तेज नहीं, तगड़ापन नहीं, हवा-पानी उन्हें बद्शित नहीं होती और प्रकृति के छोटे-मोटे परिवर्त्तन उन्हें घुड़क खेते हैं। पर यदि खाद को ठीक ढंग से गड़ढों में सड़ा-गला कर तैयार किया जाय तो वह तिजोरियों में जमा की हुई धनराशि की तरह मुस्यवान् होगा श्रीर जिस मूमि को वह खुराक मिलेगी, उसीमें नया चमलार पैदा होगा। कहा भी है कि सूठी खाद खानेवाजा खेत दुबना रहता है, पर सदी खाद पाकर वहीं मुटा जाता है-स्मनर खेत

जुट्टी खाय । सड़े बहुत तो बहुत मोटाय ॥ घरती किसान से कहती है-जाओ, खेत में गोवर की खाद हाली और खेती का स्वाद देखी-जा हर देखी गोवर खाद। तब देखी खेती का स्वाद ॥ भूमि की परवरिश किसान-जीवन की बनियाद है। गोबर की खाद के खिए गी-धन की श्रावश्यकता होगी। गोधन के लिए चरावर घरती और खेतीं में पैदा किये हुए चारे को जरूरत है। खेतों में अन्त-मुसे की कमी हुई लो जंगलों के भी खेत बना लिये गए। गांव के पोहों के लिए चरने का िकाना न रहा तो किसान के लिए गोधन का रखना कठिन हो गया। गोधन के छीजने से एक और खाद का और दूसरी और बी-दूध का सिलसिला टूट गवा। खाद के विना धरती की सीत हुई श्रीर गोरस के बिना मनुष्य की देह सुख गई। यह कर चक्कर है, जिसकी करात दाड़ों के बीच में भारतीय किसान फंस गया है । धरती-खाद-गोधन-चरागाह एक ही लच्मी के चार हाथ हैं। एक की कुशल दूसरे की कुशल के साथ गुथी हुई है। एक को भी हम सचाई से ठीक करने लगें तो दूसरे श्रंग उसीके साथ ठीक होने लगेंगे। गांवों के कल्याया का संदेश दीजा पड़ा हुआ है। उसमें विजली भरने की आवश्यकता है। इलधर मनोबत्ति के प्रचार से शहर श्रीर गांवों में किसान के जीवन के श्रति नई रुचि उत्पन्न होगी श्रीर संकर्णवान चिन्नों में नए कार्यक्रम का उदय होगा।

# हजारीप्रसाद द्विवेदी

श्रशोक में फिर फूल श्रा गये। इन छोटे-छोटे लाल-लाल पुन्पों के मनोहर स्तबकों मे कैसा मोहन भाव है। बहुत सीच-समम्बद कम्दर्प-देवता ने कालों मनोहर पुन्पों की छोड़कर सिर्फ पांच को ही श्रपने त्योर में स्थान देने योग्य सममा था। एक यह श्रहाक ही है।

बेकिन पुष्पित श्रशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसिबिए नहीं कि सुन्दर वस्तुओं को हतआग्य समम्मने में मुक्ते कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होने हैं। जो भी मामने पड़ गया, उसके जीवन के अंतिम सुहूर्त्त तक का दिसाब वे जगा लेते हैं। मेरी दृष्ट इतनी दूर तक नहीं जाती। फिर भी मेरा मन इस फूब को देखकर उदास हो जाता है। श्रसकी कारण तो मेरे अन्तर्थामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा-सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ। उसे बताता हैं।

भारतीय साहित्य में — ग्रौर इसीजिए जीवन में भी, इस पुष्प का प्रवेश श्रौर निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि काजिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था; परन्तु काजिदास के काव्यों में यह जिस शोभा श्रौर सीकुमार्य का भार जेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहां था!

उस प्रवेश में नवक्ष्य के गृह-प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमाता है। फिर एकाएक मुसलमानी सक्तनत की प्रतिष्ठा के साथ-ही-साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे; पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्व का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुन्दरियों के श्रासिजनकारी नपुरवाले चरणों के सृद् प्राचात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में कलता था और चंचल नीज शतकों की अचंचल शीमा की सी गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में चीभ पदा करताथा, मर्मादा प्रह-षोत्तम के चित्त में सीता का अम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशाल श्रभिनेता के समान भम-से रंगभंच पर श्राता है और दर्शकों को श्वभिभत करके खप-से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ ? कंदर्प-देवता के अन्य वाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों-को त्यो है। अरविन्द को किसने अलाया ? आम कहां छोडा गया भीर नी बोरपल की माया को कौन काट सका ? नवमिललका की भवरय ही भव विशेष पूछ नहीं है; किन्तु उसकी इससे भ्रधिक कहर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है श्रशोक। मेरा मन उमद-धुमदकर भारतीय रस-साधना के पिछले हजार वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी ? न, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह कि एक तरंगायित पत्रवाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में श्रशोक कहा जाने लगा ! याद भी किया तो अपमान करके !

लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है ? ईसनी सन् के बारस्म के श्रासपास ब्रश्सेक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य श्रीर शिल्प में श्रद्भुत महिमा के साथ भाषा था। उसी समय शताबिद्यों के परिचित युद्दों श्रीर गण्डनों ने भारतीय धर्म-साधना को कुकद्म मधीन स्प में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुकाया है कि
गंधवं और कन्दर्प वस्तुतः एक हो शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं।
कन्दर्प-देवता ने यदि श्रशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक
श्रायेंतर सम्यता की देन हैं। इन श्रायेंतर जातियों के उपास्य वरुण थे,
कुबेर थे, वञ्चपाणि यसपित थे। कन्दर्प ययपि कामदेवता का नाम हो
गया है, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक
बार वह पिट चुके थे, विष्णु से उरते रहते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर जांट श्राये थे; लेकिन कन्दर्प-देवता हार माननेवाले जीवन थे। बारबार हारने पर भी वह सुके नहीं। नये-नये श्रस्त्रों का प्रयोग करते रहे।
श्रशोक शायद श्रन्तिम श्रस्त्र था। बौद्धर्म को इस नये श्रस्त्र से
उन्होंने घायल कर दिया, शेव मार्ग को श्रभिभूत कर दिया श्रीर शक्तिसाधना को सुका दिया। चल्रयान हसका सबूत है, कील-साधना इसका
प्रमाण है श्रीर कापालिक मत इसका गवाह है।

पूज बन गया ! हीरे का बना हुआ जो नाह-स्थान था, वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया ! अच्छा ही हुआ। इन्द्र- भील-मिणयों का बना हुआ कोटि-देश भी टूट गया और सुन्दर पाटल-पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुन्दर बात यह हुई कि चन्द्रकान्त-मिणयों का बना हुआ मध्य-देश टूटकर चमेजो बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतनेवाला कटोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलो में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होतीं!

परन्तु में दूसरी बात सोच रहा हूं। इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गन्धवों की देन हैं? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गन्धवों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण प्रन्थों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरहित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हींसे मिले?

कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं।
यहाँ श्रीर गन्धवीं के देवता—इवेर, सोम, अप्सराएं—यधिप बाद के
बाह्मण प्रन्थों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में वे अपदेवता
के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध-साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कह बार
बाधा देते हुए बताये गए हैं। महाभारत में ऐसी श्रनेक कथाएं आतीर
हैं, जिनमें सन्तानार्थिनी स्त्रियां वृद्धों के श्रपदेवता यहाँ के पास
सन्तानकामिनी होकर जाया करती थीं। यह श्रीर यहिणी साधरणतः
विलासी श्रीर उर्वरता-जनक देवना समसे जाते थे। कुबेर तो श्रह्मय
निधि के श्रधीश्वर भी हैं। 'यहमा' नामक रोग के साथ भी इन लोगें।
का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची श्रादि मे उत्कीर्ण
मूर्तियों में सन्तानार्थिनी स्त्रियों का यहां के साल्नक्ष्य के खिए वृद्धों के
पाम जाना श्रीकृत है। इन वृद्धों के पास श्रीकृत सूर्तियों की स्त्रियां

प्राय: नस्न हैं, केवल किटिदेश में एक चौड़ी सेखला पहने हैं। श्रशोक इन वृष्टों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुन्दिर्श्यों के चरण-ताइन से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्त्ती धर्मधन्थों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्त श्रष्टमी को त्रत करने और धशोक को आठ पत्तियों के भश्रण से स्त्री की सन्तान-कामना फलवती होती है। श्रशोक-करूप में बताया गया है कि अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं—सफेद और लाल। सफेद तो तान्त्रिक कियाओं में सिब्हिप्रद समस्कर व्यवहृत होता है और लाल स्मरवर्षक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुड़क्रिटकाच्छुन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहां हैं?

यह मुक्ते बहुत प्राचीन युग की बात मालूम होती है। श्रायों का निखा हुत्रा साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमे सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। श्रायों से श्रनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी श्राधीनता नहीं मानी, कुछ ज्यादा गर्वीकी थीं। संघर्ष खुब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां देवयोनि-जात मान ली गईं। पहला संघर्ष श्रसुरों में हुन्ना । यह वडी गर्जीली जाति थी । स्नार्मी का प्रभुत्व इसने नहीं माना । फिर दानवों, दैत्यो और राक्सो से संघर्ष हुआ । गन्धर्वी ग्रीर यक्तो से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शान्तित्रिय जातियां थीं। भारतत, सांची, मथुरा त्रावि मे प्राप्त यत्तियों की गठन श्रीर बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाडी थीं। हिमालय का प्रदेश ही गन्धर्व, यस न्धीर श्रप्सराधा की निवासभूमि है। इनका समाज सम्भवतः उस स्तर पर था, जिसे स्माज-कज के पंडित 'पुनालुजन मांसायटी' कहते हैं । शायद इससे भी अधिक त्रादिम । परन्तु वे नाच-गान में कुशल थे। यह तो धनी भी थे। वे लोग वानरों श्रीर भासुश्रो की सांवि कृषिपूर्व-स्थिति में भी नहीं थे और राक्सों और असुरों की भांति स्वामार-वाणिकावाकी स्थिति में भी

महीं । वे मिख्यों घीर रत्नों का संघान जामते थे, पृथ्वी के नीचे गदी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास घनी हो जाते थे। सम्भवत: इसी कारण उनमें विजासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काज में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यह और गन्धवं एक ही श्रेणी के थे; परन्तु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी मिन्न थी। किस प्रकार कन्दर्प-देवता को अपनी गंधवं सेना के साथ इन्द्र का मुसाहिब बनना पड़ा, यह मनोरं जक कथा है। पर यहां सब पुरानी बावें क्यों रटी जाय? प्रकृत यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य खोगों को अनेक जातियों से निवटना पड़ा था। जो गर्जी थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं, परवर्ती साहिस्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेड़ा का भाव नहीं रहा। असुर, राइस, दानव और दैस्य पहली श्रेणी में तथा यज्ञ, गन्धवं, किसर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालु आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिन्दू समाज इनमें सबको बढ़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सबमें देवता-बुद्धि का पोषण करता है।

अशोक बुष की पूजा इन्हों गन्धवों और यहां की देन है। प्राचीन माहित्य में इस बुष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिस्रता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बिल्क उसके अधिष्ठाता कन्द्रंप-देवता की होती थी। इसे 'मदनोत्सव'कहते थे। महाराज भोज के 'सरस्वती-कर्यठाभरता' से जान पड़ता है कि यह उत्सव अयोदशी के दिन होता था। 'मालविकारिनिमन' और 'रत्नावली' में इस उत्सव का बड़ा सरस-मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के जाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुक्ते वह पुराना वातावरण प्रस्यच दिखाई दे जाता है। राजध्यानों में साधारखतः रानी ही अपने सन्पुर चरणों के आवात से इस रहस्यम बुष को पुष्पित किया करती थीं। कभी-कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुन्दरी को भी नियुक्त कर दिया करती थीं। कोमल हाथों में अशोक-परलाको का कोमज़तर गुरुख आया, धलकतक में रंजित

मुपुरमय सरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद-देश आहत हुआ — नीचे हलकी हनकुन और उपर लाल फूलों का उरलास ! किस-लयों और कुसुम-स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसम पर अपने प्रिय को बैठाकर सुन्द्रियां अबीर, कुंकुम, चन्द्रन और पुष्प-संभार से पहले कन्द्रप-देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकु-मार मंगिमा से पित के चरणों पर वसन्त पुष्पों की अंजिल बखेर देती थी। में सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर कौन पूज्ता है ? इन फूलों के साथ क्या मामूलो स्पृति जुड़ी हुई है ? भारतवर्ष का सुवर्ण-युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है।

कहते हैं, दुनिया बड़ी अलक्कड है। केवल उतना ही याद रखती है, जितने से उसका स्वार्थ सघता है! बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सघा। क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अलाड़ा ही तो है।

श्रशोक का वृत्त जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परन्तु है वह उस विशाल सामन्त-सभ्यता की परिकृत रुचि का प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमो पर पत्नी थी, उसके रक्त के स-सार क्यों को खाकर बढी हुई थी ब्रोर लाखों-करोड़ों की उपेचा के समृद्ध हुई थी। वे सामन्त उखड़ गए, साम्राज्य हह गए श्रीर मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। सन्तान कामिनियों को गम्धवों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा—पीरो ने, भूत-भैग्वों ने, काली-दुर्गा ने यहां की इउजत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली नई, श्रशोक पीछे छूट गया!

मुमे मानवजाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारो वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन-शक्ति बड़ी निर्मित है, वह सम्यता और संस्कृति के वृथा मोहो को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारो, विश्वामो, उल्खवों और वनों को धोली-बहाती

बह जीवन-धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुब्ध ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का श्वाज जो रूप है, वह न जाने कितने प्रहरा श्रीर त्याय का रूप है। देश और जाति को विशुद्ध संस्कृति केवल बात-की-बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ ऋविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा (जीने की इच्छा) । यह गंगा की अवाधित-अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह च्चण-भर बाधा उपस्थित करता है, धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर केता है,पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन-शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका भंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन-देवता का खरुदन किया है, धर्मराज ने कारागार में का नित सवाई है, यमराज के निर्देश तारस्य को पी लिया है, विभाता के सर्वकर्तृत्व के श्रभिमान को चूर्ण किया है। श्राज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति श्रीर कला के नाम पर जो श्रासक्ति है, धर्माचार श्रीर सत्यनिन्छ। के माम पर जो जिक्कमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुण्ठनुस्य से ध्वस्त हो जायगा,कौन जानता है ? मन्त्य की जीवनधारा फिर भी अपनी सस्तानी चाज से चलती जायगी। आज अशोक के पुष्प-स्तबकों की देखकर मेरा मन उदास हो गया है, कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी! जिन बातों की मैं भ्रत्यन्त मूल्यवान समक रहा हूँ भौर उनके प्रचार के लिए चिल्ला-विल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जियेंगी और कितनी बह जायंगी, कौन जानता है! मैं क्या शोक से उदास हुआ हुं? माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को क़रेद रहे हैं। कालिदास-जैसे करूपकवि ने श्रशोक के पुष्पों को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करनेवाला बताया था-अवश्य ही हार्त यह थी कि

वह दिवता ( शिया ) के कानो में सूम रहा हो—'किसलयशसवीऽिप विकासिनां मदिवता दियता-श्रवशार्षित:'—परम्तु शालामों में जिम्बत वायुल्जित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस-नस में श्राज करुश उरुलास की संसा उत्थित हो रही है। सचमुच उदास हूँ।

भाज जिसे हम बहुमूलय संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों भीर सामन्तों ने जिस भाषार-निष्ठा को इतना मोहक भीर मानक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई, धर्माचारियों ने जिस ज्ञान भीर वैराग्य को इतना महार्घ समका था, वह समाप्त हो गया, मध्ययुग के मुसलमान रईसों के भनुकरण पर जो रस-राशि उसकी थी, वह वाष्प की भांति उद गई, तो क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ ज्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाधात से धरती धसकेगी। उनके कुंट-नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ-न-कुछ लपेटकर ले जायगी। सब बन्नलेगा, सब विकृत होगा—सब नवीन बनेगा।

भगवान् बुद्ध ने मार-तिजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। श्रसल में 'मार' मदन का ही नामान्तर है। कैसा मधुर श्रीर मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कथ यहां के बद्धपाणि नामक देवता इस वैराग्य-प्रवण धर्म में घुसे श्रीर बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर बद्धयान का अपूर्व धर्ममार्ग प्रचित्रत हुआ। त्रिरनों में मदन-देवता ने श्राप्य गया। बह एक श्रजीव श्रांधी थी। इसमें बौद्ध बह गए। उन दिनों 'श्रीसुन्दरीसाधनतत्पराखां योगश्च भोगश्च करस्थ एवं' की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य श्रीर शिल्प के मोहक श्रशोक ने श्रीमचार में सहायता दी। मैं अचरज से इस योग श्रीर मोग की मिलन-लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवन-शक्ति का दुर्दम श्रीभयान था! कौन बतायगा कि कितने विध्वंस के बाद इस श्रप्त धर्म-मत की सृष्टि हुई थी ? श्रशोक-स्तबक का हर फूल श्रीर हर

इल इस विचित्र परिखति की परम्परा ढोवे जा रहा है। कैसा मबरा-सा गुल्म है!

मगर उदास होना भी बेकार ही है। श्रशोक श्राज भी उसी मौज में है, जिसमें श्राज से दो हजार वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनव्य की प्रवृत्ति। यदि बदले बिना वह धारो बट-सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। श्रीर बदि वह न बदलती श्रीर व्यावसायिक संवर्ष भारम्भ हो जाता-मशीन का रथ घर्घर चल पहता-विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता तो बढ़ा बुरा होता । हम पिस जाते । श्रद्या हुत्रा जो वह बदल गई । पूरी कहां बदलो है ? पर बदल तो रही है। आशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है। पुराने चित्त से इसकी देखनेवाला उदास होता है। वह अपने को पण्डित समसता है। परिदर्ताई भी एक बोक है--- जितनी भी भारी होती है, उतनी ही तेजी से दुवाती है। जब वह जीवन का अरंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। तब वह बोम नहीं रहती। वह इस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहां. अध्योक का कुछ भी तो नहीं विगदा है। कितनी मस्बी से सत्म रहा है। काजिदास इसका रस ले सके थे श्रपने ढंग से। मैं भी ले सकता हुं, पर अपने ढंग से । उदास होना बेकार है !

# प्रभयदेव

म्राजकल जिधर देखें लोग ऐनक लगाए दिलाई देते हैं। इसका मिधकतर कारण 'अदूरहिं' (Short sight मा Myopia) की कीमारी है। इस बीमारी में भनुष्य को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। भगवान जाने यह बीमारी दुनिया में सदा से चली चाती है या माजकल ही पैदा हुई है; परन्तु यह सच है कि इस समय तो इस बीमारी से मस्त चहुन श्रीधक आदमी हैं। इस बीमारी में मस्त ऐमें भी बहुत में लोग हैं जो बेचारे ग़रीब होने के कारण ऐनक श्रादि नहीं लगा सकते और इसलिए अपनी इस बीमारी का प्रमाण नहीं देते किरते।

एक पश्चिमी बिहान के कथनानुसार हमारे पूर्वं ज 'श्रसम्य' लोग तो इतनी दूर तक देखनेवाले होने थे कि उन तारों और नख्यों को, जिम्हें कि श्वाज के 'सम्य' लोग दूरबीनों से देख सकते हैं, श्रपनी नंगी श्रांखों में देखा करते थे और नख्य-विद्या के सत्यों को जान लेते थे। इस एष्टि से हम विचार कर तब तो श्वाजकल हम सभी को जिन्हें ऐनक की ज़रूरत नहीं श्री। जो श्रपनी श्रांखों को सर्वथा नीरोग समस्तते हैं, उनको भी 'श्रदूरदृष्टि' की बीनारी है।

जैसे कि दूर की वस्तु न दीखने की बीमारी होती है, वैसे ही बारीक सुक्म वस्तु के पाय से न दीखने की बीमारी होती है। इस बीमारी के प्रतिकार के जिए भी वैसे ही जोग बहिगोंस तास (Convex lens) की ऐनकें लगाते हैं या चुदवीचण (खुर्दबीन) मादि का प्रयोग करते हैं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

यह तो बाहरी आंखों की बात हुई; परंतु बाहरी आंखों की 'अद्रदृष्टि' का वर्णन करना मेरा विषय नहीं है। यदि बाहरी श्रांखें ही सब कुछ होतीं तो भक्त सुरदाम, बिरजानंद स्वामी और मिस्टन श्रादि जैसे श्रंतःचन्तु पुरुष संसार में क्रांतिदशीं न हो गुज़रते। श्रीर हम भी तो अंदर की आंखों से जितना काम जेते हैं, उतना बाहरी श्रांखों से नहीं लेते । हम अपना एक-एक काम, एक-एक चेष्टा श्रंदर की प्रांखों से देखकर करत हैं। श्रतः श्रन्दर की श्रांखों मे इस बीमारी का हो रा जितना हानिकारक होता है और हो रहा है. उसका शर्ताश भी बाहरी आंखों ने होने से नहीं। तो जिन बेचारों की अंदर की आंखें दूर तक नहीं देख सकतीं, उनकी दशा बड़ी ही दयनीय है और ऐसे श्रंदर से श्रदरदर्शी लोगों की संख्या तो संसार में श्रीर भी श्रिधिक है। सारा दुःखप्रस्त श्रीर रुद्दन करनेवाला संसार इसी श्रन्दर की श्रदरदृष्टि से प्रस्त है। दर की बात नहीं दिखाई देती, इसिखए संसार मे सब रोना-पीटना है। क्या कोई इस अनुरदृष्टि के लिए भी अक्षन दे सकता है ? भ्रो ऐनकें देनेवाले. वहे साइनबोर्डवाले नामी डाक्टरो ! क्या श्रंदर की श्रांख के लिए भी तुम्हारे पास कोई ऐनक है ? उनमे यही कहने को जी चाहता है-"पहले अपनी दृष्टि ठीक कर ली, औरों के ऐनक और अञ्जन फिर लगाना।" श्रद्रदृष्टि कोई बाहरी आंखों में ही नहीं हुआ करती। यह तो बड़ी गहरी बीमारी है। मैं तो आज असली (अन्दर की) अद्रहाष्ट्र को इतना फेबा हुआ देखकर घबराया हुआ है।

× × × × जब मैं बालक था और चौथी श्रेणी में पढ़ता था तभी मैं ब्लैक-

बोर्ड पर लिखे हुए अखर नहीं पड़ सकता था, क्योंकि मुक्ते बचपन से इतनी श्रिषक अनूरदृष्टि की बीमारी थी, किन्तु अपनी वह बाई बीमारी श्रव मुक्ते इतनी घोर नहीं मालूम होती जब कि मैंने अब यह जाना है कि में कामी इसलिए हूं, क्योंकि मुक्ते अन्तरृष्टि है; मैं कोथी इसलिए हूं, क्योंकि मैं अनूरदृष्टि से अस्त हूं; मैं लोभी, अमगढी और ईप्यांलु इसलिए हूं, क्योंकि मुक्ते तूर तक नहीं दिखलाई देता; मैं सब पाप इसलिए करता हुं, क्योंकि मुक्ते तूर तक दिखलाई कहीं देता। मैं संनार में बद्ध इसलिए हूं, क्योंकि मुक्ते तूर तक दिखलाई कहीं देता। मैं संनार में बद्ध इसलिए हूं, क्योंकि मैं अनूरदृशीं हूं। अब यह भी समक्त में आता है कि शास्त्रों ने एक स्वर से 'श्रदृशंन' या 'श्रविश' को सब रोगों का महारोग क्यों बतलाया ह।

 $\times$  × ×

मीजवानों को दूरस्य श्रानेवाला बुढ़ापा नहीं दिखाई देता, इस-लिए वे जवानीभर बुढ़ापा लानेवाले कर्मों में लिस रहते हैं श्रीर पीछे पश्चताते हैं।

हिन्दुस्तानियों को अपना देश नहीं दिखलाई देता। किन्हीं को देश दिखाई देता। इसीलए वे विदेशी वस्त्र पहनना या देश के लिए बलिदान करने से बचना आदि देश-विदातक कृत्यों को बड़े आराम और बेकिकी से करते चले जाते हैं।

भस्याचारी को भपनी भानेवाली ख्रस्यु नहीं दिखलाई देती, भ्रतः बह उन्मत्त हो भ्रत्याचार करता चला जाता है भ्रौर किसीकी कुछ नहीं सुनता।

शायी को भाषनी भारमा नहीं दिखलाई देती, वह अस्त को भाषने पास रखते हुए भी संसार के दु:खसागर में दुवकियाँ खाता जाता है।

इस प्रकार संसार के सभी दुःख और दुर्घंडनाएं इम अपने उत्पर इसि जिए जे भाने हैं, क्योंकि इम दूर तक नहीं देख पाते। इसका क्या किया जाय १ विषयों में मस्त पुरुष को अपने कमी का परिवास नहीं दिखाई देता। अदानी को दान देने में घन का सर्वोत्कृष्ट सदुप-योग नहीं दिखाई देता। विद्यार्थी को पढ़ाई में कुछ लाभ नहीं दिखालाई देता। भीरु को देश के लिए मरने में कुछ आनंद नहीं दिखाई देता। आलसी को दूरस्थ परिश्रम का मधुर फल नहीं दिखाई देता। अन्धे को रूप नहीं दिखलाई देता। इसका क्या किया जाय? इसमें इनका क्या दोप? यह सब तो केवल दृष्टि का दोष है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जिसको जहां तक दिखाई देता है, वह उसीके अनुसार और उसी सीमा तक शुभ कार्य कर सकता है, अधिक नहीं । और भंत में जिन्हें सब संसार का सब तत्व दृष्टिगोचर हो रहा है, वे ही संसार का सब आनंद लुटे जा रहे हैं।

जिम भारतवासियों को स्वदेश दिखलाई देता है, वे दासता की वेदियों को तोदने के लिए व्याकुल हो उठ खदे होते हैं और अमायास बढ़ी-बढ़ी तपस्या कर उतना ही पुष्याजन करते हैं। जिन्हें अपने सूचम-सूचम वोष भी दोखते हैं, वे वेग से दिनोंदिन ऊपर चढ़ते जाते हैं। जिन्हें 'धर्म' या 'आत्मा' दिखलाई देता है, वे सुगमता से मुमुख के पद को प्राप्त कर जाते हैं। महाबली षड्रिपु भी दृष्टि-वाले सुजाखे के सामने नहीं ठहर सकते। मला जिसे व्यापक सुख दिखलाई दे रहा है, उसमें 'काम' कैसे पैदा होगा ? जिसे संसार को दिलानेवाला बल सर्वत्र दिखाई देता है, उसे कोच क्यों सतायगा ? जिसे संसार का परम ऐरवर्ष अनुभव होता है, वह लोग किस वस्तु का करेगा ? इसी प्रकार जिसे संसार-व्यापक प्रेम, संसार-व्यापक ज्ञान और संसार-व्यापक आत्मा (अपनापन) दिखाई देता है, उसमें मोह, मद और मत्सर नहीं पैदा होते। यदि इस तरह दृष्टि सब संसार को देखने लगे तो सब भय दूर हो जाते हैं, सब कगदे मिट जाते हैं।

पर इतनी दूरदष्टि, इतनी दिब्बदष्टि प्राप्त कैसे हो ? ऋरे, कीई सब्बा इकीस (वैद्य ) केशांजन दे दे कि जो सब संसार, सब लोक- लोकांतर (जो कि तारे-नद्यत्र दी बते हैं) साफ्-साफ् दिखने लगे, श्रनुभव होने लगे। कोई (श्रपना मुंह खोलकर) हमारी श्रांखों को दिखला दे कि भविष्य में क्या दुशा पड़ा है। श्राहा, श्रांखें खुल जायं। श्रांखों का परदा हट जाय ! दृष्टि की सर्वत्र गति हो जाय।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

फिर वह शांखों का शंजन कहां से मिलेगा? बिना सद्गृह के शंतः चचुश्रों को श्रीर कीन खोल सकता है? यदि किसीको कोई मनुष्य-गुरु न मिले तो भी कुछ दर नहीं, क्यों कि श्रंत मे जो परम गुरु हैं, वह तो एक-एक मनुष्य को प्राप्त हुए हैं श्रीर जब चाहें मिला सकते हैं। परन्तु क्या खुद, शंकर, दयानन्द, गांधी या किन्हीं शन्य गुरु ने तुम्हारी श्रांखों मे कुछ उजाला किया है? यदि किसीने भी किया तो केवल श्रव श्रद्धा से उसके पास बैठना (उपासना करना) ही शेष रहा है। उनसे मिला हुशा ज्ञानंजन दिनोदिन हमारी श्रांखों मे इस तरह ज्योति विकस्ति करता जायगा कि हम भी श्रांखें खुल जाने पर कभी कृतज्ञता-भरे भाव में गद्गद् हो हृदय-ध्विन से गुरु का स्मरण कर सकेंगे कि—

श्राचरणसुधामय्या ज्ञानांजनशलाकया, चत्रुष्युन्मीलिते येन तस्मै श्रीगुरवे नम:।

परन्तु यह सब श्रद्धा से ही साध्य है। श्रद्धा के बल से तो शिष्य गुरु के ही नेत्रों से देख सकता है और इस प्रकार कभी इन पवित्र उप-नेत्रों से मार्ग देखते और फिर नये ज्ञानांत्रन-सेवन से अपने नेत्रों को ज्योतिर्मय करते-करते ही पूर्णदृष्टि शाप्त हो जाती है। इसलिए श्रद्धा उपासनीया है। यह सद्गुरु दीख गया है तो फिर अपने सम्पूर्ण आपे को उसे सींप दो, बस फिर बेड़ा पार है, यही श्रद्धा का मतलब है। श्रद्धा से तो गरु शिष्य के कोत (खरीदे हुए) हो जाते हैं। श्रद्धा से ही मगवान् मक्तों के अधीन हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है। यह सच है। श्रद्धा को ही श्रांख खोलनेवाला कहना चाहिए। जिस बिचारे में श्रदा नहीं, उसे तो कोई गुरु ही नहीं मिलते और उसके अन्दर इदय में ही बैठे 'पूर्वेषामपि गुरु' भगवान् भी उससे बहुत दूर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि श्रदा ही श्रांत खोलनेवाली है।

पर श्रद्धा श्रांख मींचने से होती है। बाहरी श्रांखें मींचने से श्रन्दर की श्रांख खुलती है। श्रव्छा होता कि हम श्रम्धे होते। तब सम्भवतः हम श्रद्धा की ही शरण लेते। श्रद भी तो हमें आंख मींच के जान-बूम कर अन्धा बनना प्रकृता है। सब खराबी यही है कि हम न ती पूरे अंधे हैं और न हमें पूरा दिखलाई देता है, किन्तु हमें थोड़ा-थोड़ा ही दीखता है। जवानी की उम्र इसिखए बढ़ी खतरनाक है। जवानी में जब बन्द म्रांख ख़ुलने क्षगती हैं तो वह बालकपन की भएनी सहज अदा को छोड़ देता है श्रीर सममने लगता है कि मुमे सब कुछ दीखता है, श्रव सुक्ते माता, पिता व गरु की क्या जरूरत ! पर श्रमल में उसे बहुत थोडी तुर तक दीखता है। यह 'श्रदरदृष्टि' की बीमारी जवानी में ही दुश्रा करती है। डाक्टर भी इसमें साची हैं। बुढ़ापे में तो झांखों की दशा उलटी हो जाती है, तब दर की चीजें दीखती हैं श्रीर पास की नहीं दीखतीं। बुढढे लोग चिट्टी को दूर रखके पढ़ते हैं, परलोक की या दूर पुराने जपाने की बातें करते रहते हैं। उन्हें पाम की चीओं कम दिखाई देती हैं। ये बुद्दे जवानों का कोसते हैं श्रीर जवान (इसरी तरह की आंखों की बीमारी से प्रस्त हुए) इन बुड्वों पर इंसते हैं। पर ये ही जन्नान जब बुद्ध होते है तो उस समय के जनानों को समसाने जगते हैं और वे जवान भी इनकी जवानी की दशा की तरह ही इनकी बातें नहीं सममते । इसी तरह यह श्रांखों की बीमारी का मारा हथा श्रंधा संसार लुटक रहा है। इसमें बिरले ही ठीक दृष्टिवाले हैं। इस-बिए धन्य हैं वे जवान, जिन्हें जवानी में अद्रदृष्टि की बीमारी नहीं होती; क्योंकि बुढ़ापे में भी उनकी स्वस्थ दृष्टि ठीक तर्क करने बोम्ब बनी रहती है। ऐसी स्वस्थ दृष्टिवाले बृद्ध पुरुष ही संसार के सच्छे नेता होते हैं। श्रीर तो केवल अपने साथ श्रीरों को भी भटकाते रहते

हैं। सक्ते नेता का लक्ष्य यही है कि जिसे अपनी जवानी में 'अदूर-दृष्टि' की बीमारी नहीं लगी, जिसने जवानी में शिष्वत्व और श्रद्धा को नहीं होड़ा। वृद्ध पुरुष सच्चा नेता है। वही गुरु है। वही स्वस्थ दृष्टि वाला संसार को ठीक रास्ता दिखला सकवा है।

संसार के सब महापुरुष दूर तक देखनेवाले हुए हैं। उनकी दूर तक देखने की शक्ति ने ही उन्हें स्वभावतः 'महान्' बनाया है। जो भविष्य को दूर तक देख सकते हैं, वे इतने बढ़े ब्यापक कर्म करते हैं कि उत्तने भविष्य को वे अपने कर्म से ब्याप्त कर लेते हैं, अतः वे उतनी दूर तक जीवित बने रहते हैं। बुद्ध भगवान् आज भी जिन्दा हैं, श्रेता-द्वापर के राम और कृष्ण आज भी जिन्दा हैं, इसिक्षए क्योंकि इन्होंने दूर तक देखा था और उसे कर्म से ब्याप जिया था। वे लोग और न जानें कब तक जीवित रहेंगे। इतना कहा जा सकता है कि ये वहां तक जीवित बने रहेंगे जहां तक कि इन्होंने दृष्टिमसार किया था।

इसके विपरीत हम जैसे जो लाधारण लोग हैं, वे अपने आसपास के वर्तमान को ही देख सकते हैं ( भविष्य दूर तक नहीं देख सकते, अतप्य मुंह फेरकर भूत पर भी दूर तक निगाह नहीं दौदा सकते ), वे जैसे-तैसे अपने उस वर्तमान में ही जिन्दा रहते हैं और आनेवाला भविष्य उन्हें मार जाता है। इस तरह काल सब संसार को खाता जा रहा है। इसमें वे ही बचते हैं जिनकी दृष्टि दूर तक जाती है। यह ठीक है कि भविष्य के देखनेवालों को वर्तमानकाल अपनी तरफ से बड़ा कष्ट पहुंचाता है, परन्तु वह मुमूर्षु वर्तमान उन तपस्त्रियों का क्या बिगाइ सकता है ? वह तो थोड़ी देर मे स्वयं ही अपनी मौत मर जाता है। और ययपि वर्तमान को ही देखनेवाले आम लोग वर्तमान में बड़े आनन्द से रहते दोखते हैं, तथापि आनेवाला कल उन भीक्यों को मार जाता है, वर्तमान के साथ वे भी समाप्त हो जाते हैं। इसिलिए दूर तक देखना चाहिए, जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक देखना चाहिए। सूचमता में भी दूर तक देखना चाहिए। काल यही कहता चला मा रहा है कि तूरदृष्टा बनी। हे भारत वासियो ! तूरदृष्टा बनी, नहीं तो साये जाओंगे। हे मनुष्यो ! हे समाजो भीर संवो ! हे राष्ट्रो ! अपने सम्य को अंचा कर उतनी दूर तक देखो, अपने कार्यक्रम दूर तक देखकर बनाओ। दृष्टि को विशाल करो। यही संसार में जीने की शर्त है। असर होने का मार्ग यही है। जो जितनी दूर तक देखेंगे, वह उतनी देर तक जीयेंगे।

द्राघीयांसमनुपरयेत पन्थाम्।

# वियोगी हरि

श्रीर श्रव कुछ श्रपनी भी तो कह डाला। तु खुद किसीसे किस बात में कम है ? सबकी स्तुति की है तो ज़रा श्रपनी भी कर ले। श्रास्म-स्तुति को तु कुछ बुरा तो समक्षता नहीं।

जिन बहुत-से गुर्कों को निर्दयनापूर्वंक ग़लती से 'जोक-निन्दित' टहरा दिया गया है, उन्हें भी तेरे साधु हृदय ने श्रीतिपूर्वंक श्रंगीकार कर जिया है, तेरी इस सहदयता श्रीर दयाखुता की कौन स्तुति नहीं करेगा?

तरे अंतर मे असंतोष की जो श्राग सुलग रही है, उस पर हमेशा त् उपेशा का पानी डालता रहता है। विचारों का केवल भुश्रांही उठता है और उस भुएं को त् बडी हीशियारी से वातावरण में इधर-उधर उड़ा देता है।

उस चाग से तेरा चंतर कहीं जल न जाय, इस बात का तुमे बड़ा ध्यान रहता है चौर इसीबिए श्रपनी खुद की ब्याख्यावाली शांति तुमे बड़ी भिय है।

लोग मन में कहते होगे, तुमे निवृत्ति-पथ पसन्द है और तू खुद भी कभी-कभी ऐसा ही कहता है। पर तेरी विनय का कुछ पार ! तू कितनी ही लोक-निन्दित प्रवृत्तियों पर श्रासकत है, फिर भी इतना श्रिषक विशयशीख है कि श्रापने उस महान् गुरा को कभी किसी पर प्रकट नहीं करता।

त् किसीका जो नहीं दुखाना चाहता, तभी तो जिन चीज़ों से तेरा ज़रा भी विश्वास नहीं, उन पर भी त् दूसरों के शीत्यर्थ श्रद्धा-भाव दिखला दिया करता है!

त् सचमुच आत्म-त्यागी है। जिन लोगों से तेरा हार्दिक मतभेद होता है, उन्हें भी प्रसन्न रखने के लिए अपनी आत्मा की आवाज पर त् कोई ध्यान नहीं देता। अपरिचित मतों के पीछे भी त् पैर असीटता रहता है।

जब अंतरात्मा तेरी कड़ आलोचना करती है तब तू उस पर कान नहीं देता, क्योंकि तूने अपनी अवखेन्द्रिय को कम-से कम उस अवसर के लिए जीत लिया है।

परनिन्दा का स्वाद कटु कहा गया है, पर तृ तो अस्वादनवी उहरा न ? इसजिए रस तुसे उस कड़वाहट में भी आता है।

त् चूंकि आत्म-साधक है, आत्मोपासक है, इसलिए आत्मिनिंदा सुनकर तुमे क्रोध आ जाय तो इसमें ऐसा क्या अनुचित हुआ ?

तेरी गुण्झाहकता से भना कीन इन्कार कर सकता है ? जब तू अपना स्तुति-पाठ सुनता है तब ऐमा प्रकट करता है, मानो संकोच के मारे गड़ा जा रहा है; पर अंदर-अंदर तू पुलकित और गद्गद् हो जाता है।

तू कितना बड़ा अहिंसक है, जो तिरस्कार-पात्र गुणों को भी सूने श्रपने हृदय में प्रेम का स्थान दे रखा है! यह तेरी पवित्र सादगी ही है कि लोक-दृष्टि से छिपाकर श्रपने जीवन की हज़ार छेदवाली चाहर को श्रोड़े हुए बाज़ार में बैठा है।

भ्रापनी इस चतुराई पर त् अपने-श्राप मुग्ध है कि श्रपनी हजार छेदवाली चादर का पता नहीं लगने देता। लोग तेरी मैली चादर को भौली समम रहे हैं। तुमे अपरिम्रह पर प्रवचन देना बहुत प्रिय है,यद्यपि त् अपने पास तीन-तीन, चार-चार कुरते, तीन-तीन घोतियां श्रीर श्रीर भी देरों सामान रखता है; क्योंकि ध्रिपनी श्रावश्यकताओं की मर्यादा त्ने ऐसी बना रखी है, जो तेरी दृष्टि में परिग्रह का स्पर्श तक नहीं करती।

जब तेरे करुणाई हृदय में दो बूंद दूघ के लिए कलपते श्रस्थि-पंजर बच्चों का ध्यान झा जाना है तो तेरे सेवाप्त श्रांस् तेरी दूध की प्याली में टपक पड़ते हैं। पर अपनी करुणशीलता बनाये रखने के लिए तुमे वह खाना दूध भी श्रनासिक्त के साथ रोज पीना ही पड़ता है।

त् दूसरों के लिए कष्ट उठाना खूब जानता है। दूसरों की टीका करने में कितना ही कष्ट उठाना पड़े, स्वधमं समम्मकर उसमे त् क्लेश महीं मानता। तेरा कोमल हृदय नहीं चाहता कि दूसरे तेरी टीका करने का कष्ट उठाएं।

प्रयत्नशीलता में तेरा श्रद्धट विश्वास है। अपने संकल्पों के धागे को त्रोज तोड़ता है श्रीर रोज उसे बराबर जोड़ने का प्रयत्न करता है।

अद्भुत है रे, तेरी जीवन-यात्रा ! तू जाना तो चाहता है उत्तर दिशा को और कदम रखता है दिशा दिशा को ओर ! तूने नरक-पथ को हमेशा स्वर्ग-पथ माना है। दूसरों की संग्रह-वृत्ति को देखकर तेरे हृद्य में आग-सो जवती है कि वे संयमी और वैराग्यशील क्यों नहीं हैं। इस आग को तू यज्ञ की अग्नि मानता है। पर तेरे सामने संग्रह का शीतल साधन आ जाय और वह तेरी अंतर्ज्वाला को बुक्ता दे तो तुक्ते उससे असन्तोष नहीं होगा।

त् अपने विचारों में कभी स्थिरता या जड़ता नहीं आने देना चाहता, इसी जिए तेरे विचार सदा पारे की तरह कम्पित या अस्थिर रहते हैं।

त्याग में त् वही स्वाद पाता है, जो कि ममुख्य को मिर्च में मिलता

है। तेरी समझ में नहीं भारत कि मुमुख्यों ने स्थान को मधुर स्वाद-बाखा श्राखिर क्यों कहा था! स्वान द्वारा तमसी कृषि को उत्तेजित करके तुने कोई कम धर्म-साधना नहीं की।

यह तेरा गज़ब का साहस ही है कि गाँउ में अनुभवों चौर विचारों की कुछ भी पूंजी नहीं, फिर भी बोलने चौर बिखने के ज्यापार में दू खूब दूर तक जाना चाहता है।

सोग जब कहते हैं कि तेरा जीवन-रस सोक-सेवा में सर्च हो रहा है तो वास्तविकता को जानते हुए भी उनकी बात को तू काटता नहीं; क्योंकि तेरी दृष्टि में ऐसा करना ऋविनय है; बक्ष्कि हिंसा है।

तेकिन जहां त् आत्म-निन्दा सुनता है, वहां उसका काटना तेरा भर्म हो जाता है। वह शुद्ध धहिंसा है। धर्म का तस्व बढ़ा गहन है भीर उसकी गहनता को त्ने समभ जिया है।

त् उस पुराने सूत्र को नहीं मानता कि त्याग का परियाम संतोष है। त् तो त्याग का शीवल पान करते समय ईर्व्या की आग को अपने अन्तर में प्रज्ञवित कर लेवा है।

दूसरों के कितने ही नये-पुराने विचारों और शोधों को तू इतना क्यादा प्यार करता है कि उन पर अपने नाम की छाप बना देता है— वे उनके न रहकर तेरे अपने हो जाते हैं।

उदार त् इतना अधिक है कि छोटो चीजों को बड़ी-से-बड़ी समस लेता है, पर अपने तई तक ही तूने इस उदारता को सीमित रखना धर्म समसा है।

जैसे, तू साधारण ही पठित है, ज्ञान तेरा नगर्य-सा है, अनुभव का भी अभाव ही है, फिर भी तू अपने में कोई हीनता नहीं देखता। ब्रह्मवादी की भांति तू अपने आपको समस्त विज्ञा, ज्ञान और अनुभव का मूल स्रोत समसता है।

जब किसी परन का कोई ठीक-ठोक जनाव नहीं सुमता तब तू गम्भीर-सी मुद्रा बना खेता है-प्रश्नकर्त्ता समक्ष बैठता है कि तू किसी गहरे चिन्तन में दूवा हुआ है, और तेरा काम बन जाता है।

जब तू एक वर्ग या समूह की टीका करता है तब इतना तो तुमें मालूम रहता ही है कि उस वर्ग में भी कुछ ऐसे हैं, जो तेरी टीका से परे हैं। फिर भी तेरी लपेट में भपवादरूप अक्पसंख्यक भी भा जाते हैं।

पर त् खुद श्रल्पसंख्यकों में है या बहुसंख्यकों में ? त् बड़ी खतुराई से कभी उनमें मिल जाता है, कभी इनमें।

तूने जिनकी भी टीका की, प्रायः प्राचीनों को सब जगह बख्श दिया है; पर तुम्म-जैसे तो जैसे अब हैं, तैसे ही तब भी थे, इस बात को क्या तू नही जानता?

जानता हो या न जानता हो, श्रव ज्यादा मत बोल । जिन-जिनके प्रति गुस्ताली प्रकट की है, उन सबसे श्रव तू प्रेमपूर्वक बिदा ले।

# लेखक-परिचय

### १. महात्मा मोहनदास करमचन्द गान्धी

जन्म : २ श्रक्तुबर १८६१: पोरबन्दर-गुजरात । शिला : भावनगर, राजकोट, लन्दन । बैरिस्टर । सन् १८६६ से १६१४ तक दिल्ल श्रफ्तीका में रहे श्रीर वहाँ प्रवासी भारतीयों की स्थित में सुधार करने के लिए सत्याग्रह किया । सन् १६१४ से ३० जनवरी १६४८ तक भारत में स्वातंत्र्य-युद्ध, हरिजन-श्रान्दोलन श्रादि का सफल नेतृत्व किया । ३० जनवरी १६४८ की संध्या को हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्न करते हुए शहीद हुए । सत्याग्रह के जन्मदाता, सत्य-श्राहंसा के ब्यावहारिक व्याख्याता, उच्च कोटि के विचारक, साधक, श्रंग्रेजी श्रीर गुजराती के उत्कृष्ट लेखक । सम्पादक: इधिडयन श्रोपीनियन, (श्रप्रीका), यंग इधिडया श्रीर हरिजन (श्रंग्रेजी) ; नवजीवन श्रीर हरिजन सेवक (हिन्दी) तथा हरिजन बन्धु (गुजराती) । श्रनेक गुजराती श्रीर हिन्दी साहित्य सभाश्रों के सभापति । ग्रन्थ: श्रात्मकथा, दिल्ल श्रप्रीका का सत्याग्रह, हिन्द स्वराज्य तथा श्रसंख्य लेख-संग्रह । प्रस्तुत लेख गुजराती से श्रमुवादित श्रीर भंगलप्रभात' से संग्रहीत किया गया है।

#### २. त्राचार्य विनोबा भावे

जन्म: ११ सितम्बर १८१४: गागोरा-महाराष्ट्र । शिचा: गागोरा, बड़ौदा और काशी । सन् १६१६ में कालेज छोड़ा । संस्कृत के विद्वान् और लेटिन, फ्रेंच, अरबी आदि १६ भाषाओं के ज्ञाता । गणित प्रिय विषय रहा है । मीलिक विचारक और ज्याख्याता । उच्च कोटि के साधक और लेखक । बाल्यकाल से लिखने का शौक रहा है, परन्तु प्रारम्भिक लेख गंगा को अर्पण कर चुके हैं । १६१६ से गांधीजी के साथ रहे । अनेक बार सत्याप्रह किया और जेख गये । १६५० में युद्ध-विरोधी सत्याप्रह में ये पहले सत्याप्रही चुने गये थे । आजकल वर्धा के पास पवनार में रहते हैं । 'बापू के बाद आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मेघा प्रतिच्या विकसित होती रहती है ।' 'सर्वोद्य' के सम्पादक तथा गीता-प्रवचन, विनोबा के विचार, विचार-पोथी, स्थित-प्रज्ञ दशैन, ईशावास्यवृत्ति आदि प्रन्थों के लेखक । प्रस्तुत निबन्ध मराठी से अनुवाद किया गया है ।

### ३. पं॰ जवाहरलाल नेहरू

जन्म : १४ नवन्बर १८८६ : इखाहाबाद । शिक्षा : हैरो. केस्त्रिज. बान्दन । बैरिस्टर । १९१८ से कांग्रेस में हैं । अनेक वर्षी तक उसके मंत्री चौर सभापति रहे । स्वतंत्रता-संशाम के चतुर सेनानी. पर साथ ही एक भावनाशील साहित्यक। श्रन्तर्राष्ट्रीय क्यातिप्राप्त उच्च कोदि के लेखक और विचारक। इतिहास प्रिय विषय है और दृष्टि-क्षीया श्रन्तर्राष्ट्रीय है। नी बार जेल गये हैं और अधिकांश प्रन्थ वहीं बिखे हैं। श्रधिकतर शंग्रेजी में जिखा है, पर यह लेख हिन्दी में जिखा था। १६४६ में बनी अस्थायी सरकार के नेता थे। १६ ग्रागस्त १६४७ से स्वतंत्र भारत के प्रधान और विदेश-मंत्री हैं। प्रसिद्ध प्रन्थ : मेरी कहानी, विश्व इतिहास की मजक, हिन्दुस्तान की कहानी आदि।

#### ४. डा० राजेन्द्रप्रसाद

जन्म : ३ दिसम्बर १८६४ : जीरादेई, सारन, बिहार । शिका : जीरादेई, इथुमा, जपरा, पटना श्रीर कजकत्ता । मेथावी छात्र सदा प्रथम रहे । मध्यापक भीर वकील । १६१७ में चम्पारन सत्यामह में गान्धीजी से सम्पर्क हुआ। १६२१ में वकालत छोद दी श्रीर कांग्रेस में श्रा गये। कई बार उसके सभापति रहे। राजनीति, साहित्य, शिह्ना, समाजसेवा सभी होत्रों में एकसमान रुचि । गान्धी-नीति के सर्वोत्तम प्रतीक, साधुस्वमाव, एक साथ महान् श्रीर श्रच्छे श्रादमी। कांग्रेस के सेनानी, स्वतम्त्र भारत की सरकार के खाद्य-मंत्री, विधान-सभा के अध्यक्ष श्रीर अब भारत जनतंत्र के राष्ट्रपति। प्रसिद्ध प्रंथ: खंडितभारत, चम्पारन सत्याग्रह, श्रात्मकथा, बापू के कदमों में। प्रस्तृत निबन्ध 'आत्मकथा' का एक श्रंश है।

# ५, त्र्याचार्य दत्तात्रेय बालकृष्णा कालेलकर

जन्मः सन् १८८४: सतारा-महाराष्ट्र । शिक्षा: बम्बई विश्व-विद्यालय । प्रसिद्ध शिकाशास्त्री श्रीर लेखक । घूमने के शौकीन, परि-बाजक और जीते-जागते विश्वकोष हैं। गान्धीजी के सम्पर्क में रहे हैं और उनकी नीति के श्राचार्य माने जाते हैं। नवजीवन, हरिजन, राष्ट्रभाषा, सर्वोदय आदि अनेक पत्रों का सम्पादन किया है। जन्म से मराठी साबाभाषी होने पर भी गुजराती भाषा के उच्चकोटि के साहित्यक हैं। राष्ट्रभाषा के प्रवस प्रचारक हैं। प्रिय विषय : शिका, साहित्य श्रीर अ्योतिष । प्रसिद्ध प्रन्थ : हिमालववात्रा, जीवन-साहित्य, जीवन का काष्य, श्रात्मकथा, जोकजीवन तथा गुजराती-मराठी की अनेक पुस्तकें। प्रस्तुत निवन्ध 'हिमाजय बाजा' से जिया गया है, जी मूज गुजराती में लिखी गई थी ।

#### ६. श्री घनश्यामदास बिड्ला

जन्म: सन् १८६१: जयपुर राज्य । मारत के सुप्रसिद्ध व्यापारी । अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सिक्रम भाग जेते रहे हैं। धारासभा के सदस्य रहे हैं और अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ के प्रधान भी। गान्धी-जी के निकट सम्पर्क में रहे हैं और उनके ज्यक्तिस्व से बहुत प्रभावित हैं। साहित्य-प्रेमी और शुलेखक हैं। आर्थिक प्रश्नों के अतिरिक्त दार्शनिक विषयों में भी रुचि है। अनेक पुस्तकें जिखी हैं। बापू, उायरों के पन्ने, रुपये की कहानी, कर्ज से साहुकार, जमनालाजजी, विखरे विचार, रूप और स्वरूप उनमें से कुछ हैं।

#### ७. भदम्त स्थानन्द कीसल्यायन

जनमः सन् १६०४: अम्बाला, पंजाब। शिला: पंजाब विश्व-विद्यालय। १ फरवरी १६२८ को प्रबच्या हुई और तब से अिच आमन्द कौसन्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। यात्रा के प्रेमी हैं और पूर्व-पश्चिम के अनेक देशों में घूम चुके हैं। अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिन्दी में अनु-वाद किया है, जिनमें जातक कथाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रभाषा के अनन्य प्रचारक और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्घा के मंत्री हैं। हिन्दी के इने-गिने संस्मरणात्मक निबन्ध-लेखकों में से हैं। ब्यंग आपके साहित्य की विशेषता है। ग्रंथ: बुद्धवचन, भिच्च के पत्र, जातक, दो भाग, जो न भूल सका आदि।

# श्री सियारामशरण गुप्त

जन्म: सन् १८६१ | निवासस्थान: चिरगाँव-काँसी । हिन्दी के ख्यातनामा किन, उपन्यासकार और कहानी-खेलक । इनके छोटे निवन्भों में गहराई के अतिरिक्त आत्मीयता और सरजता है। ये मौन साधक और विशुद्ध साहित्यिक हैं। कई भाषाएं जानते हैं। गान्धी-वाद से प्रभावित मानवतावादी हैं। इनके अनेक प्रथों में नारी (उपन्यास), फूठसच (निबन्ध), मानुषी (कहानी-संग्रह), पुण्य-प्य (नाटक), आर्द्धा, पाथेय, मृगमयी, बापू, उन्मुक्त, गीता, मोझाख्वी (काव्य) विशेष प्रसिद्ध हैं। यथिय वे दने के रोगो हैं तो भी साहित्य-स्नजन का काम निरन्तर चलता रहता है।

#### श्री हरिभाऊ उपाध्याय

जन्म : सन् १८६२ : भौरासा-उज्जैन । शिक्षा : भौरासा व काशी । प्रारम्भ में श्रष्यापक रहे हैं । साहित्य-सेवा का शौक बाल्यकाज से हैं । श्रंप्रेजी, गुजराती, मराठी श्रौर उद्भाषा जानते हैं । गांधीवाद के सुजमें हुए विचारक श्रौर राष्ट्रीयता के पुजारी हैं । हिन्दी नवजीवन में गांधीजी के सहायक रहे हैं । श्रनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, पर श्रापके मौजिक ग्रंथ भी बहुत महस्पपूर्ण हैं । सम्पादक : श्रौदुम्बर, नव-जीवन, माजवमयूर, राजस्थान, त्याग-भूमि श्रौर जीवन-साहित्य । आपके श्रनुवादित ग्रंथों में पं० नेहरू श्रौर महारमाजी की श्रात्म-कथाएं तथा मौजिक ग्रंथों में स्वतन्त्रता की श्रोर, युगधर्म, साधना के पथ पर, स्वगत, मनन, पुरुष-स्मरण उज्जेखनीय हैं ।

## १०. श्रीमती महादेवी वर्मा

जन्म: ११०७: फर्क खाबाद-उत्तर प्रदेश । लेखनकाल: ११२४। हिन्दी, साहित्य की प्रसिद्ध छायावादी कवियत्री । किवता के साथ निबन्ध, विशेषकर संस्मरणात्मक निबन्ध, लिखने में आपको प्रपूर्व सफलता मिली है। आप कशल चित्रकर्ती भी है। महिला विधापीठ प्रयाग की प्रिंसिपल हैं। आपको अनेक, पारितोषक मिले हैं। आजकल आप साहित्यकार-संगद को चला रही हैं। 'चांद' का सम्पादन कर चुकी है। आपके प्रयों में नीहार, रिम, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा और यामा (काब्य) तथा अतीन के चलचित्र (निबन्ध) विशेष प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपके अनेक सम्पादित ग्रंथ हैं।

### ११. श्री जैनेन्द्र कुमार

जन्म : १६० १। शिक्षा : हस्तिनापुर, काशी। लेखन काल : १६२६ । सुप्रसिद्ध उपन्यामकार तथा कहानी व निवन्ध- लेखक । गान्धीवाद से प्रभावित एक स्वतन्त्र तथा मीलिक विचारक । श्रापको रचनाओं का अनेक भाषाओं मे श्रनुवाद हो चुका है। कई पारितीषक मिले हैं। यूनेस्को के भारतीय उप-कमी- शन के सदस्य हैं। सम्भादक : हंस, बनारस । ग्रंथ : परख, स्यागपत्र, सुनीता, कस्यायी, प्रस्तुत प्रश्न, जद्द की बात, एक रात,वातायन,फांसी, पाजेब, जयसन्धि श्रादि।

१२. डा॰ वासुदेवशरण ऋप्रवालः

जन्म : १६०४ : सुप्रसिद्ध इतिहास-मर्मज्ञ तथा संस्कृति श्रीर

पुरातस्त्र के विशेषश्च । सुन्दर निबन्ध-लेखक । हिन्दी में जनपद-श्रान्दो-लन के एक नेता । श्रनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक ग्रंथों का सम्पादन किया है । भारत सरकार के पुरातस्त्र विभाग के एक श्रविकारी हैं । श्राजकल सेन्ट्रल म्यूलियम, दिल्ली के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं । ग्रंथ : उरु ज्योति, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृत्त श्रादि ।

### १३. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी

जन्म : ११०७ : श्रोभावाजिया । जिला : काशी । हिन्दीसाहित्य के प्रसिद्ध श्रालोचक, श्रनेक प्रंथों के श्रनुवादक
तथा संस्कृत के पिएडत हैं। श्रनेक भाषाएं जानते हैं। भिनतसाहित्य से विशेष प्रेम है। नचत्र विद्या में माहिर हैं। एक उपन्याम
तथा श्रनेक सुन्दर निबन्ध जिले हैं। शान्तिनिकेतन में श्रध्यापक हैं
तथा हिन्दी-भवन के डाइरेक्टर हैं। सम्पादक : विश्वभारती पत्रिका
श्रीर श्रभिनवभारती प्रंथमाला। महाभारत पर श्रनुसन्धान कर रहे हैं।
ज्ञान के जिए इनमे श्रपूर्व भूख है। ग्रंथ : कवीर, हिन्दी साहित्य की
भूमिका, वागभट्ट की श्रात्मकथा, प्राचीन भारत का काक्य-विलास,
सूरसाहित्य, श्रशोक के फूल श्रादि। श्रनेक साहित्यिक सभा-संस्थाओं
के सभापति रहे हैं।

### १४. स्राचार्य स्रभयदेव

हिन्दी-संस्कृत के श्रीसद् विद्वान । शारम्भ में श्रार्य-समाज से सिक्रय सम्बन्ध रहा है। गुरुकुल कांगडों के श्रध्यापक श्रीर मुख्याधिष्ठाता रहे हैं। पुराना नाम देवशमां 'श्रभय' है। गांधीजी के श्राश्रम में भी रहे हैं। श्राजकल श्ररिबन्द-श्राश्रम पार चरी में साधक हैं। श्रनेक सुन्दर पुस्तक लिखी हैं। श्रलंकार, लाहौर तथा श्ररिबन्द-श्राश्रम की तैमासिक पत्रिका 'श्रदिति' का सम्पादन किया किया है। श्रंथ: वैदिक-विनय, तीन भाग, ब्राह्मण की गी, तरंगित हृदय श्रादि।

### १५. श्री वियोगीहरि

जन्म : सन् १८६३: इतरपुर, बुन्देलखण्ड । शिषाः इतरपुर-पन्ना श्रादि । तीर्थयात्रा बहुत की है । श्रसली नाम श्री हरिश्रसाद द्विवेदी है । गद्यगीतकार, किन तथा समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं । कुद्र साल पन्ना में रहे, प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्पर्क में श्राये । साहित्य की श्रोर श्रापकी रुचि बचपन से रही है। ११२२ से आप गान्धीजी के सम्पर्क में आये और तब से हरिजन-सेवक-संघ का संचालन कर रहे हैं। आपने सम्मेजन पत्रिका तथा हरिजन सेवक आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया है। आपके अनेक अंथों में मंगलाप्रसाद परितोषक-प्राप्त वीर सत्सई, मजमाधुरी सार, प्रेम योग, मेरा जीवन-प्रवाह, मेरी हिमाकत आदि विशेष प्रसिद्ध है। आप हिन्दी गद्य के निर्माताओं में से हैं। खड़ी बोली तथा बज भाषा दोनों पर आपका एक-सा अधिकार है। च्यंग आपकी शेली का प्रमुख गुख है। हिन्दी साहित्य सम्मेजन के सभापति रह चुके हैं।

# वोर सेवा मन्दिर

| _                | 280·3                | अन   |
|------------------|----------------------|------|
| काल नं०          | 92 0                 |      |
| लेखक र<br>शीर्षक | जीन सी परा<br>पंचरची | 416  |
| खण्ड             | क्रम संख्या          | rrra |
|                  |                      |      |